प्रथम संस्करण—१६३८ द्वितीय संस्करण—१६४७ ं

मूल्य साढ़े सात रुपये

मुद्रक— श्री जे॰ पी॰ मालवीय सेन्द्रल प्रिटिंग प्रेस, प्रयाग

### प्रकाशकीय वक्तव्य

हिंदुस्तानी एकेडेमी की श्रीर से १६३८ में हर्षवर्धन पर यह प्रामाणिक इतिहास-प्रन्थ तैयार कराया गया था । इसके लेखक स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी ने बहुत अध्यवसाय और परिश्रम के साथ यह प्रन्थ प्रस्तुत किया था और अभी तक हिन्दी में हर्षवर्धन और उनके युग पर इससे अधिक प्रामाणिक अन्थ नहीं लिखा गया ।

नवीन संस्करण का सम्पादन श्रीर परिवर्धन श्री वासुदेव उपाध्याय ने किया है श्रीर यथास्यान उन्होंने इतिहास के विद्वानों के नवीनतम नमतों का समावेश कर दिया है । इसके श्रितिरक्त, 'हर्षकाली श्राधिक श्रवस्था' तथा 'हर्षकालीन वृहत्तर भारत' नामक दो नये श्राध्याय भी उन्होंने जोड़ दिये हैं।

नये संस्करण में यथास्थान हर्षकालीन कला का प्रदर्शन करने वाले कुछ चित्र भी जोड़ दिये गये हैं तथा हर्षकालीन भारत का एक मान-चित्र भी दे दिया गया है। आशा है कि यह संस्करण पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

> घीरेन्द्र वर्मा मन्त्री हिंदुस्तानी एकेडेमी

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषात्रों में, श्रीहर्पबर्द्धन के जीवन तथा उनके शासन शाल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पांडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रीतिरिक्त श्रानेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितों के गवेषणापूर्ण प्रवंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रिमी, पाठक सम्यक्षण से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संवंध में, किलसे श्राफ इंडिया सीरीज में प्रकाशित, लखनक विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 'हर्ष' नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रनुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रव कुछ पुरानी पढ़ गई है; श्रतः इस पर श्रव पूर्णतया निभर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर श्रभी तक कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुश्रा है। इस श्रभाव की पूर्त के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुफेः उपयुक्त श्रवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका इतज्ञ हूं।

इस पुस्तक के प्रण्यन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक साधनों का यपाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाश्रों का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, श्रिष्ठ धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि वाण्मष्ट-रचित 'हर्ष चिरत' एवं 'कादंवरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। श्रपनी इस प्रस्तुत पुरुक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त श्रध्यमन

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषाश्रों में, श्रीहर्णवर्द्धन के जीवन तथा उनके शायन लाल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पंडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रितिरक्त श्रनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितों के गवेषणापूर्ण स्प्रवंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रिमी, पाठक सम्यक्त्य से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में, कलर्स श्राफ्त इंडिया सीरीज में प्रकाशित, लखनं विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधां कुमुद मुकर्जी का हथे नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रमुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रव कुछ पुरानी पड़ गई है; श्रव: इस पर श्रव पूर्णतया निमर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर श्रभी तक कोई भी अंथ प्रकाशितः नहीं हुश्रा है। इस श्रभाव की पूर्ति के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुक्ते। उपयुक्त श्रवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतक हूं।

इस पुस्तक के प्रणयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, अपिष्ठ धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की वेष्टा की है। इन विभिन्न आंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का अमण-वृत्तांत तथा महाकवि वाण्यभट्ट-रचित 'हर्ष चरित' एवं 'कादंबरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। अपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन् ग्रंथों का प्रशित अध्ययन-

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषात्रों में, श्रीहर्षवद्भन के जीवन तथा उनके शासन साल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पांडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रातिरिक्त श्रानेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितोंक गवेषणापूर्ण प्रबंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रमी, पाठक सम्यक्षण से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में, 'कलर्स श्राफ इंडिया सीरीज' में प्रकाशित, लखनेक विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 'हले' नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रमुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रम कुछ पुरानी पड़ गई है; श्रतः इस पर श्रम पूर्णतया निमेर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर अभी तक कोई भी अंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। इस अभाव की पूर्त के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुक्तेः उपमुक्त अषसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतक हूं।

इस पुस्तक के प्रण्यन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, अपित धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेध्य की है। इन विभिन्न अंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का अमर्ण-वृत्तांत तथा महाकिव वार्णभट्ट-रचित 'हर्ष चिति' एवं 'कादंबरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। अपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन गंथों का पर्याप्त अध्ययन-

श्राचुशीलन किया है। बाण के श्लेष, उपमा प्रभृति श्रालंकारों में तत्कालीन शासन-प्रबंध, धर्म साहित्य तथा सम्यता संबंधी बहुत-सी बातें प्रच्छन्नरूप में निहित हैं। उनका उद्घाटन करना बड़े परिश्रम का काम है। मैंने यथाशक्ति इस संबंध में कुछ उद्योग किया है। इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की श्रानेक पुस्तकों तथा वेखों से बहुत सहायता ली गई है। उनकी एक सूची मैंने ग्रंथ के श्रंत में दे दी है। विशेष कर हिंदू विश्व-विद्यालय के श्रुथ्यापक श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती (शांति निकेतन) के पुस्तकालया प्यंच श्री प्रभातकुमार मुकर्जी, लेखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, कोलंविया युनिवर्सिटी सीरीज में प्रकाशित 'प्रियद्शिका' के संपादकों तथा प्रसिद्ध कलातत्विद् श्री श्रानंदकुमार स्वामी को श्रपनी कृतज्ञता प्रकाश करता हैं।

हिंदी मेरी मात-भाषा नहीं है। इस पुस्तक की रचना में श्रीयंत शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम्० ए०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सहीयता प्राप्त हुई है, उसके लिए में उनका बहुत श्रामारी हूँ।

**धिका**र

# दो शब्द

श्राज से दस वर्ष पूर्व श्री गौरीशंकर चटर्जी ने 'हर्षवधन' लिख कर हिन्दी जगत के सम्मुख अपनी विद्वला का परिचय दिया था। उस समय हिन्दी भाषा में यह अंथ पहला था और आज भी कोई दूसरा अंथ प्रकाशित न हो सका है। श्री चटर्जी ने अंथ के प्रणयन में सभी प्रकार की सामिप्रियों का उपयोग कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया था, यहाँ तक कि उसके बाद हर्ष सम्बन्धी कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है। तात्यर्य यह कि पुस्तक प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद मी तत्सम्बन्धी घटनाओं पर कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है। पति-काओं में कोई ऐतिहासिक गवेषणापूर्ण लेख भी नहीं लिखे गये। हां, इंडियन कलचर (१६४०) तथा इंडियन हिस्टारिकल कार्टली (१६४०) में दो लेख प्रकाशित हुये हैं जिनसे अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी हैं।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक के संशोधन का भार मेरे जपर डाल दिया। जिसके उत्तरदायित्व को सममते हुये मैंने नयी परिस्थिति के अनुसार संशोधन कार्य को समाप्त किया है। जिन वार्तों का मुक्ते समावेश करना था उन्हें विशिष्ट स्थानों पर फुटनोट में जोड़. दिया है। कहीं कहीं पर लेखों से मूल उद्धरण भी दे दिया है जिससे विषय को सममने में सहायता मिल सके।

श्री गौरीशंकर चटर्जी ने सामाजिक अवस्था वाले अध्याय के श्रंतिम एष्टों में तत्कालीन आर्थिक दशा का संज्ञिप्त वर्णन किया था। उसी के साम बाहरी देशों (वृहत्तर भारत) में भारतीय संस्कृति के प्रसार का भी विवरण दिया गया था। उन विषयों के महत्व की श्रोर लेखक का ध्यान अवश्य था परन्तु कलेवर वृद्धि या श्रन्य कारणों से उन विषयों का संज्ञित विवरण देकर श्रध्याय की समाप्त कर दिया। श्रतएव उनके विषयों से न्याय न हो पाया। उनके पृथक वर्णन की श्रावश्यकता समम्भकर मैंने दो श्रध्याय (१) 'हर्ष-कालीन श्रार्थिक श्रवस्था' तथा (२) 'हर्ष्युग में वृहत्तर भारत' जोड़ दिया है ताकि पुस्तक सर्वोङ्गपूर्णं हो सके।

ें इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्धी में कुछ कहना अनुगयुक्त न होगा। श्री चटर्जी ने भी यह लिखा है कि हर्ष के वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति के नाम से विख्यात था। थानेश्वर में उसी ने सर्व-प्रथम त्राधिपत्य स्थापित किया था। इसीनिये उसके नाम पर उस वंश का नाम पुष्यभूति पड़ा। बागा ने स्थान-स्थान । पर पुष्यभूति : वंश का ही उल्लेख किया है (हर्ष चरित पृ० ११५, ११६)। यही नहीं जिस समय थानेश्वर में गृहवर्मा के निधन तथा राज्यश्री के कारा-वास का समाचार पहुँचा, राज्यवर्द्धन के मुख से कोधावेश में 'पुष्यभूति वंश' शब्द उचिरित हुये थे। दूसरे स्थल पर स्कन्दगुप्त ने युद्ध की त्राज्ञा पाकर इर्ष को 'पुष्यभूति वंश संभूत' शब्दों से सम्बो-धित किया था। त्राचार्य दिवाकरमित्र के साथ जिस समय हर्ष विन्ध्याटवी के भीतर पहुँचा तो वहाँ राज्यश्री के मुख से पुष्यभृति वंश का नाम सुना था। सारांश यह है कि हर्षचिरित में हर्ष के वंश को पुष्यभूति ही कहा गया है। वहाँन शब्द जोड़ने से वंश का परिचय नहीं मिलता। यह सत्य है कि बांसखेड़ी तथा मधुवन ताम्रात्रों, नालंदा श्रीर सोनपत की मुद्राश्रों से उपलब्ध वंशावली नरवर्डन से प्रारम्भ होती है। उनमें पुष्यभृति का नाम नहीं मिलता। उन नरपितयों के नाम के अंत में वर्द्धन शब्द होने के कारण हर्ष के साथ भी वर्दंन शब्द जोड़ दिया गया है। वह परिपाटी गुप्त लोगों के समय से चली ब्रा रही थी यानी गुप्त शब्द उनके वंश का परिचायक था। सम्भवतः उसी ढंग पर इतिहासकारों ने हर्षवर्द्धन लिखा है। परन्तु मेरी सम्मति में वर्द्धन शब्द वंश का द्योतक नहीं है। गुप्त नृपतियों के निषय में यह ज्ञान है कि उस वंश का आदिपक्ष 'गुप्त'

था। उस परिपाटी को मानकर हुएँ के वंश को वह न वंश कहना उचित नहीं है। राजकिव वाण ने सर्वत्र 'पुष्यभूति वंश' ही लिखा है। उस आधार पर उसे हुएँ पुष्यभूति कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है।

श्रंत में हुई संबन्धी नयी ऐतिहासिक सामग्री के सम्दन्य में कुछ कहना श्रनुचित न होगा। जिन व्यक्तियों ने इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है उनमें डा० गांगुली का नाम उल्लेखनीय है। उनका मत है कि हुई चिरित में उल्लिखित गौड़ नरेश की समता शंशांक से नहीं की जा सकती। हुई से पराजित गौड़ राजा शशांक नहीं था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के श्राधार पर वह श्रपने मत को पुष्ट करते हैं। देवगुत के हार जाने पर राज्यवर्द्धन गौड़राज नरेन्द्रगुत के खेमे में मारा गया था। उसी का सहयोगी बनकर शशांक युद्ध में समिलित हुश्रा था। दूसरे लेख में हुई तथा पुलकेशी दितीय के युद्ध-काल पर कुछ विवेचन किया गया है जिसमें लेखक किसी वास्तिक निर्णाय पर नहीं पहुँचा है।

इस प्रकार यह पुस्तक नवीन एवं मंशोधित संस्करण में सर्वोङ्ग पूर्ण बनायी गयी है। ऋंत में दिन्दुस्तानी एकेडेभी के ऋषिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने यह कार्य मुक्ते सौपा।

प्रयाग

दीपावली २००६

वासुदेव उपाध्याय

## विषय-सूची

| प्रकाशकीय वक्तव्य                              |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| प्रथम संस्करण की भूमिका                        |                     |
| दो शब्द— श्री वासु                             | रेव उपाध्याय        |
| प्रथम अध्याय-भारत की राजनीतिक अवस्था           | <b>?</b> — <b> </b> |
| द्वितीय अध्याय—हर्ष का प्रारंभिक जीवन श्रीर    | ""                  |
| सिं <b>हासनारोह्</b> ण                         | ¨ξο— <u>ε</u> ξ     |
| तृतीय श्रध्याय—हर्षं की विजय                   | ६४—.१२४             |
| चतुर्थे अध्याय – हर्ष का वाम्राच्य             | १२६—१६६             |
| पंचम श्रध्याय—हर्ष के समसामयिक नरेश            | 739-009             |
| पट्ट-अध्याय - हर्ष के शासनकाल की कुछ ग्रन्य    | A SECTION AND A     |
| . घटनाएं                                       | £95£39.             |
| सप्तमः अध्याय-हेनसांग                          | 288530              |
| . आष्टम अध्याय—हर्ष-कवि तथा विद्वानों के संरचक | 238                 |
| नवस अध्याय—इर्ष का धर्म                        | २४५—२४७             |
| द्शम अध्याय—शासन-प्रवंघ                        | २४५—२७६             |
| एकादश ऋध्याय—सामाजिक ऋवस्था                    | २८०—३१८             |
| द्वादश श्रध्याय—श्राधिक अवस्था                 | 388388              |
| त्रयोदश श्रव्याय—घार्मिक त्रवस्था              | ३३०—३४६             |
| चतुर्दश ऋध्याय - शिज्ञा श्रीर साहित्य          | ३६०—४०७             |
| पंचदश श्रध्याय-हर्षकालीन कला                   | ४०५—४२०             |
| षोडश श्रम्याय-इर्णकालीन वृहत्तर भारत           | ४२१—४२=             |
| सप्तद्श श्रध्याय—उपसंहार                       | ४२६—४३५             |
| परिशिष्ट (१) अ—वंसखेरा का ताम्रलेख             | ४३३—४३७             |
| ब मधुवन का ताम्रलेख                            | ४३५—४४२             |



#### . प्रथम ऋध्याये

## भारत की राजनीतिक अवस्था

( ४४०--६१२ ई० )

छठी शताब्दी के सध्यकाल से लेकर सातवीं शताब्दी के प्रारंभ तक—जब कि महाराज हर्षवर्छन ने उत्तरी भारत के एक बड़े भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित की—भारत के राजनीतिक हितहास का न्यूनाधिक पूर्ण विवरण हमें उपलब्ध है। इस अध्याय में यह बताने का प्रयत्न किया जायगा कि छठी शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात् से लेकर हर्ष के साम्राज्य के हर निर्माण तक भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी। इस सिलसिले में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक अवस्था का भी उल्लेख करेंगे जो हर्ष के समय में वर्तमान थे। महाराज हर्षवर्छन के शासन-काल का समुचित अध्ययन हम इसी प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संत्रेष में इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पूर्व देश की राजनीतिक अवस्था कैसी थी।

डाक्टर विसेंट रिमथ का कथन है कि "छठी राताब्दी के उत्तराई में भारत के इतिहास के संबंध में हमारा ज्ञान अलप है। यह निश्चय है कि उस समय कोई सार्वभीमिक राजा नहीं था और गंगा के मैदान में स्थित सभी राज्यों की हुणों तथा उन से संबंध रखनेवाली अन्य जातियों की लूटपाट से बहुत ज्ञति उठानी पड़ी थी। किंतु कित्य स्थानीय वंशतालिकाओं में, नाम-संग्रह के अतिरिक्त अन्य ज्ञातब्य वातों का उल्लेख नहीं किया गया है।" डा० रिमथ के इतिहास के लिखे जाने के परवात, इस नेत्र में जो अनुसंधान किए गए हैं उनके परिणाम-स्वरूप, उनका यह उपरोक्त कथन अब सत्य नहीं ठहरता।

<sup>1&#</sup>x27;श्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', पृ० ३४१

पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रायः समस्त उत्तरी भारत गुप्तवंशीय सम्राटों के अधीन था। कुमारगुप्त प्रथम ( ४१४-४४४ ई०) का शाधिपत्य बंगाल से लेकर काठियाबाड़ तक विस्तृत विशाल साम्राज्य पर स्थापित था। किंतु कुमारगुप्त के शासन-काल के अंविम दिनों में साम्राच्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े हो गए। कुमारगुप्त एक ऐसी जाति के साथ घोर युद्ध करने में संलग्न था जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। यह जाति पुष्यमित्रों की थी। कुछ समय के लिए साम्राज्य का गौरव-सूर्य मंद पड़ गया। किंतु कुमारगुष्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ( ४४४-४६७ ई० ) की चीरता एवं सैनिक कुरालता के कारण गुप्त-साम्राज्य ने अपने लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। पुष्यमित्रों के साथ युद्ध करने में स्कंदगुप्त की बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। एक रात् तो उसने खाली जमीन पर सोकर बिताई थी। किंतु गुप्त-साम्राज्य के दुर्भाग्य के दिन अभी प्रारंभ ही हुए थे। पुष्यमित्रों के भय से त्राण पाते ही एक दूसरी आपत्ति ने आकर उसे घेर लिया। यह आपत्ति वर्बर हुएों के आक्रमस के रूप में आई। हुस लोग पुष्यमित्रों से भी अधिक वलशाली थे और वे समस्त गुप्त-साम्राज्य को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक बार फिर साम्राज्य को संकट से बचाया। उसने हुएों को एक गहरी पराजय दी। हुएों पर यह विजय उसने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में—४४५ ई॰ के पूर्व ही-पाप की थी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुप्त से भी श्राधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इस युद्ध की ख्यावि म्लेच्छ देशों में भी फैल गई। इसके पश्चात् और भी अनेक युद्ध हुए जो लगातार वारह वर्षों तक जारी रहे । स्कंदगुप्त ने पश्चिमी प्रांतीं ( सीगाष्ट्र एवं मालवा ), पूर्वी प्रांतों ( विहार एवं वंगाल ) तथा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>महाराज स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का लेख।

व्यायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० ३६

मध्य प्रांतों ( अंतर्वेदी अथवा दोश्रावा आदि ) पर अपनी प्रभुता सुरक्तित रक्खी । उसका शासन-काल ४६७ ई० के लगभग समाप्त हुआ ।

स्कंदगुप्त का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों को प्रायः ज्यों-कान्यों समूचा प्राप्त हुआ। विंसेंट स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के बाद जो नवीन वण्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्कंदगुप्त के समय में हुखों के अनवरत आक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने अपना सिर नहीं भुकाया। स्कंदगुप्त ने पूर्य-रूप से उन्हें मार भगाया। पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, वालादित्य प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय तथा वुधगुप्त (४०६-४६६ ई०) ने एक वड़े साम्राज्य पर शासन किया। बुधगुप्त' के अधीन जो प्रदेश थे वे बंगाल से लेकर कम से कम पूर्वी मालवा तक फैले थे। उसकी मृत्यु के परचात, ४०० ई० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का हास होना प्रारंभ हुआ। इस स्थल पर हूणों का संचिप्त विवरण देना असंगत न होगा।

हू खों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें स्कंदगुप्त के भिटारीवाले लेख में मिलवा है। मध्ययुग के बहुसंख्यक लेखों में भी बहुधा उनका उल्लेख पाया जावा है। ऐसा प्रतीत होवा है

<sup>े</sup> बुधगुप्त के संबंध में डा॰ मजूमदारका मत है कि पुरगुप्त का दूसरा नाम बुधगुप्त था। (न्यू हिस्ट्री ब्राफ़ इंडियन पीपुल पृ॰१७१) परंतु पृष्ठ १८४ पर पिछले गुप्त नरेशों की वंशावली देते समय बुधगुप्त को पुरगुप्त का लड़का वतलाया गया है। होनसांग के ब्राधार पर इसे उसका सौतेला माई माना जा सकता है। (विस्तृत विवरण के लिए देखिये-गुप्त साम्राज्य का इतिहास, माग १, पृ॰ १३४-३६) ब्रामी तक बुधगुप्त का स्थान वंशवृत्त में निश्चित न हो सका है (समस्त लेख तथा सिक्तों के ब्राधार पर) बुधगुप्त के बाद नरिहंसगुप्त तथा उसके उत्तरा-धिकारी ५००-५५० ६० के बीच शासन करते रहे (न्यू हिस्ट्री ब्राफ़ इंडियन पीपुल, पृ० १६२)—सं०

दृशौर्यस्य समागतस्य समरे दोर्म्याः धरा कंपिता ।

कि भारत के छनेक राजाओं ने उन्हें देश से मार भगाने के लिये उन पर आक्रमण किव थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, हर्ष-चरित तथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण श्रादि यंथों में भी हूणों का उल्लेख मिलवा है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग थे जीर एशिया के घास के मैदानों में निवास करते थे। जीविका की खोज में उनके दो प्रधान दल बाहर निकले, श्रीर वालगा तथा वंजु ( श्राक्ससं ) नदी की तरेटियां में वस गए। जो लोग वंबु की वरेटी में जाकर बसे वे श्वेत हुए के नाम से प्रसिद्ध हुए श्रौर थोड़े ही काल में मध्य-एशिया के श्रंदर फैल गए। उन्होंने ४-४ ई० में ईरान को जीव लिया त्रीर काबुल के क़ुशान राज्य को नष्ट कर दिया। वहाँ से वे भारत के मैदान में घुस आए। वास्तव में हूर्णों के दत्त ने ४४४ ई० के लगभग ही पूर्व की छोर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था छौर स्कंद्-गुप्त ने अपने शासन-काल के शारंभ में उनको रोका था। ४६८ ई० के लगभग स्कंदगुप्त को हुएों के एक दूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईरानी राज्य के पवन (४५४ ई०) के पश्चात् इन वर्वर हूणों की पूर्वाभिमुखी प्रगति को रोकना कठिन प्रवीत हुआ। कुछकाल के अनंतर वे टिड्डी दल की भाँवि गुप्त साम्राज्य पर दृट पड़े। उनके नेता वोरमाखे ने ४०० ई॰ के पूर्व मालवा में अननी प्रभुता स्थापित कर ली किंतु मध्य-भारत में हूर्णी की सफलता चिषक सिद्ध हुई। तथा-गत्तगुप्त (नरसिंहगुप्त ) के पुत्र वालादित्य द्वितीय के प्रयत्न से वे मध्य

१ यजयत् जर्ही हूणान्।

न्तोरमाण के चाँदी के सिक्षों पर जो तारीख मिलती है वह ५२ है। इस का अब्द अज्ञात है। अनुमान किया जाता है कि इसी का पारंभ लगभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इसके अनुसार सिक्षों की तारीख ५०० ई० ठहरती है। देखिये, स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री अपक इडिया,' १० ३३५

भारत के वाहर निकाल दिए गए। संभव हो सकता है कि वालादित्य ही भानुगुप्त नामक राजा रहा हो "जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वीर श्रीर पार्थ के समान शक्तिशाली नरेश" था जिस के साथ सेनापित गोपराज श्रारिकिए (एरए) गया श्रीर "एक प्रसिद्ध युद्ध" में लड़कर ५१० ई० के कुछ पहले मर गया। भानुगुप्त ने जिस हूणराज को पराजित किया वह संभवतः मिहिरकुल रहा होगा जो एक रक्तिपासु श्रत्याचारी नरेश था। मिहिरकुल पर वालादित्य की विजय ही श्रंतिम विजय नहीं थी। मिहिरकुल के श्रत्याचारों से भारत का उद्घार श्रंत में मांडसोर के राजा जनेंद्र यशोधमन ने ४३३ ई० के पूर्व किया था। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि हूणों के निरंतर

१एरण का स्तंभलेख, गु॰ सं॰ १६१ (का॰ इ॰ इ॰ ३, नं॰ २०)

रायनौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एशंट इंडिया,' ए० ४०२। जायसवाल महोदय के अनुसार, जिनका कथन 'मंजुशीनूल-कल्य' पर अवलंक्ति है, हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण। उनका कथन है कि बुधगुप्त की मृत्यु के उपरांत गुप्तवंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए। भानुगुप्त मालवा में राज्य करता था त्र्यौर तथागतगुप्त ( त्रालादित्य द्वितीय का पूर्वगामी ) मगघ में। इस फूट के कारण तोरमाण का तरंत आवि-र्भाव हुआ । तोरमाण और भानुगुप्त में अरिकिण ( एरण ) के युद्ध-स्थल पर ५१२ ई० के लगभग युद हुआ जिस के कारण मालवा का पतन हुन्ना (देखिये, 'इंपीरयल हिन्द्री न्नाफ़ इंडिया' ए० ३६)। तोरमाण वंगाल की श्रीर खाना हुन्ना श्रीर वालादित्य को बंगाल चले जाने के लिये विवश किया। उस ने वालादित्य के पुत्र को कासनार से मुक्त कर मगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर वैठाया । यहां पर ५१२ ई० के लगमन ब्राक्रमणकारी स्वयं मर गया । उस के बाद उस का लढ़का मिहिरकुल गद्दी का अधिकारी हुआ। मगष उस के अधीन या। अगले १५ वर्षों में भानुगुप्त ने अपनी शक्ति को दृढ़ किया और मिहिरकुल को नीचा दिखाना। उसे प्रलोभन दैकर निम्नत्य इंगाल के जलसय प्रदेश में हो गया ग्रीर परास्त किया

श्राक्रमण से जर्जरित गुप्त साम्राज्य एक बार किर किसी सार्वभी-मिक राजा के श्राधिपत्य में एकता-सूत्र में श्राबद्ध हो जायगा। गुप्त-साम्राज्य के समस्त प्रांतों श्रीर हूणों के प्रदेशों को श्रपनी प्रभुता के श्रधीन करके यशोधर्मन् ने सार्वभीमिक राजा की उपाधि धारण की। इस शासक की महानता का कुछ श्रतुमान उस के दरबारी किव वासुलि के कथन से कर सकते हैं। वह कहता है। कि 'यशोधर्मन् का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाशों के श्रधिकार में नहीं थे। ... वह महाशक्तिशाली था श्रीर संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर उसने श्रपने श्रधीन कर लिया था। हूणों का सम्राट भी, जिसके श्रधीन श्रनेक करद राजा थे, उन राज्यों पर श्रपना श्रधिकार नहीं जमा सका जो यशोधर्मन् के

(देखिये, वाटमं, पृ० २८८-८६) । ५२६ ई० के ठीक वाद ही वाला-दित्य की मृत्यु हो गई। मिहिरकुल अभी जीवित था और काबुल में अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के सिंहासन पर भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य आसीन था। उसी समय थानेश्वर के यशोधमन-विष्णुवर्दन का आविर्माव हुआ और उतने अत में मिहिरकुल को परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मौजिर राजा उसके अधीन थे। यशोधमन के परचात प्रकटादित्य तथा मौजिर राजा उसके अधीन थे। यशोधमन के परचात प्रकटादित्य ने दीर्घकाल तक—लगमग ५० वर्ष (५३०—५८८ ई०) तक—एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अत में पूर्ण वृद्ध होकर ६४ वर्ष की अवस्था में उसका शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ। प्रकटादित्य ने मौजिर सम्राट सर्ववर्मा (५५४—५७० ई०) को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। पटना के पूर्वस्थित मगध और वंगाल मौजिर्यों के आधिपत के अंतर्गत गुप्तवंश वालों के अधिकार में रहा। मगध के तथोक्त गुप्त राजा वंगाल के स्थानिक शासक थे। उनका संवंध प्रकटादित्य तथा वालादित्य द्वितीय के वंश से था। वाद को (देवगुप्त के समय से) वे मगध के राजा हो गए। थानेश्वर के राजवंश के अत होने के उपरांत वे एक वार फिर उत्तरी भारत में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुए। (देखिये, जायसवाल 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया, ए० ५६-६१)

े मांडसोर का लेख 'कारपस इंसिकिप्टियोनुम इंडिकारम', जिल्द-

अधीन थे। लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से लेकर महेंद्र पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तक के देश के विभिन्न प्रदेशों के सामंत उसके चरणों पर लोटते थे। अपने वाहुवल से उसने उनके दर्प को चूर कर दिया था। यही नहीं, मिहिरकुल ने भी जिसने स्थाणु (शिव) के अतिरिक्त अन्य किसीने सम्मुख नतमस्तक होने की दीनता ' (प्रामुति-क्रपणता) नहीं स्वीकार की, उसके चरणों की बंदना की थी।'' यह वात विल्कुल स्पष्ट है कि यशोधमन का आधिपत्य लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी सक स्थापित था।

उसका एक महत्वपूर्ण कार्ययह था कि उसने हूमों के आधि-पत्य से भारत का उद्घार किया था। एलन का कथन है कि हू स्थ-साम्राज्य के पतन का कारम यह था कि वे किसी प्राचीन परिपाटी की सभ्यता के सम्मुख टिक सकने में असमर्थ थे। किसी भारतीय राजा ने उन्हें पूर्णतः पराज्ञित कर देशोद्धारक यनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था। किंतु वास्त्व में वे युद्ध-चेत्र में परास्त हुए थे और भारतीय सम्राट की सैनिक शक्ति के सामने उन्हें सिर मुकाना पड़ा था।

ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन् के विषय में हम निरन्यात्मक रूप से कुछ भी नहीं जानते। जायसवाल महोदय के कथनानुसार संमव है कि उनके वंश का संवंध थानेश्वर से रहा हो। उसकी 'वर्द्धन' उपाधि से हमें यह खनुमान करने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्याखोरन्यत्र प्रग्तिक्रपण्तां प्राप्तिं नोत्तमाङ्गम् ।

रगौरीशंकर चटर्जी ने यशोधर्मन् के मंदसोर वाले लेख की प्रामा-िएकता पर अधिक विश्वास कर इस प्रकार का वाक्य लिखा है। बास्तविक बात तो यह है कि वासुल के कथन को सर्वधा सत्य नहीं माना जा सकता और उसका वर्षन अतिरंजित है। इस कारण मंदर सोरलेख के आधार पर कोई सिदांत त्थिर नहीं किया जा सकता। - संठ

<sup>&</sup>lt;sup>उ</sup>एतन, 'कैटेलाग श्राफ़ इंडियन कायंत', मूमिका पृ० ६०

का अवकाश मिलता है कि वह संभवतः वैश्य जाति का था। उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रक्खा था जिसका नाम धर्मदास था और जो दत्त का भाई था। संभव है कि **उसकी राजधानी थानेश्वर में रही हो। 'मंजुश्रीमृलकल्प' में** श्राए हुए एक पद की जो व्याख्या जायसवाल महाशय ने की है उसके अनुसार विष्णुवर्द्धन ऋंथवा यशोधर्मन् का एक वंश-धर हर था। मौखरि-वंश के लोग, जिनका उल्लेख हम अभी आगे चल कर करेंगे, पहले विष्णुवर्द्धन के वंश के अधीन थे। बाद को वे स्वतंत्र हो गए और ईशानवर्मा के समय से उत्तरी भारत के सम्राट बन गए। " यशोधर्मन् विष्णुवर्द्धन ने भारत की प्रभुवा या तो बालादित्य द्विवीय के हाथ से छीनी या उस के पुत्र वज्र से, जिसका उल्लेख हिनसांग ने किया है। भारत के प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोधमंन का लोप हो जाना उतना ही रहस्यमय है जितना कि उस पर उसका प्रवेश करना। ४४३-४४ ई० में, मांडसोर वाले लेख के १० वर्ष के उपरांत, गुप्तवंश का एक प्रतिनिधि 'परमभट्टारक महाराजाधिराज पुथ्वी-पति' पुंडूवर्द्धन-भुक्ति पर शासन करता था। मिहिरकुल काश्मीर का शासक बना और उसने गंधार को जीव लिया। अपने जीवन के श्रांतिम समय तक वह अपनी पैशाचिक निद्यता का प्रतर परिचय देता रहा। उसका देहावसान ४४३ ई० के लगभग हुआ था।

यशोधर्मन् के परचात् संगठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने वाली शक्तियाँ भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधर्मन् की मृत्यु के बाद आर्यावर्च का आधिपत्य मौक्सियों के हाथ में चला गया। इन मौक्सि लोगों का आदिम निवास-स्थान मगध्या। उन्होंने गुप्त राजाओं की निर्वलता से लाम उठा कर अपने लिए कन्नीज में एक राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े

¹जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ्त इंडिया', १० २८, २६

ही समय में उन्तित करके भारत के सम्राट-पद को प्राप्त कर लिया। राजची घुरी के कथनानुसार मगध के बदले कमीज राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया। किमीज उत्तरी भारत का राजनगर बन गया। वह उसी पद पर पहुँच गया जिस पर पहुँचे पाटलिपुत्र प्रतिष्ठित था। अब हम उन्हीं मौखरियों का वर्षन करेंगे जो गुप्त-सम्राटों के पद के उत्तराधिकारी बने।

छठी राताब्दी के अधिकांश माग में उत्तरी भारत के अंदर कोई न कोई सम्राट अवश्य शासन करता था। यह अनुमान करना भ्रांति-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में विमक्त था जो आपस में एक दूसरे से लड़ा-मगड़ा करते थे और उन सबके अपर कोई एक महाराजा न था जिसकी आज्ञा का पालन वे सब करते। प्रतिद्वंद्वो राजवंशों के बीच, अवश्य लड़ाई-मगड़ा मचा रहता था। परंतु यह चाद रखना चाहिए कि सभी हिंदू-सम्राट विजय को राजत्व का आवश्यक अंग मानते थे। अतः इन युद्धों से अनिवार्यतः यह परिखाम नहीं निकालना चाहिए कि सारे देश में अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक राजा के चित्त में दिनिवजय के विचार उठा करते थे। वह राजा वास्तव में वड़ा अकर्मच्य सममा जाताथा जो विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता था और जो अन्य सारी शक्तियों को जीत कर अपने अवीन नहीं कर लेता था।

मौलिर लोग अपने को वैवस्वत के वर से प्राप्त अश्वपित के सौ पुत्रों के वंशघर वतलाते थे। इस प्रसिद्ध वंश की उत्पत्ति की यह कथा वरतुतः जनश्रुति के आधार पर अवलंबित है। उसकी वास्तिक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञाव नहीं है। मौलिर लोग संभवतः एक बहुत प्राचीन कुल से संबंध रखते थे। उन का वास्तिक अथवा किल्यत मुखर नाम का एक पूर्वे इआ था और उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौलिर पड़ा। शुंग

भिपोत्तिटिकल हिल्ही आफ एंशंट इंहिया, ए॰ ४२४

एवं कएव की भाँति मौखरियों का एक गोत्र था। पतंजित के महाभाष्य पर कैय्यट की जो टीका है उसमें तथा जयादित्य एवं वामन की 'काशिकावृत्ति' में 'मौखर्य्याः' शब्द का प्रयोग गोत्र-नाम के रूप में ही हुआ है। मित्तकां-निर्मित एक मुद्रा में 'मोखलीनाम्' (=मौखरीखाम्) शब्द का उल्लेख ब्राह्मी लिपि में मिलता है। वह लिपि ई० तीसरी शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती। उसके आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि यह गोत्र मौर्य-काल में भी उपस्थित था। उसे मुखर और मौखरि दोनों कहते थे।

मौसरि-वंश के राजे चौथी सदी में मगध देश पर राज्य करते थे। कदंव राजवंश के प्रतिष्ठाता मयूरशम्मी का, जिसके राज्यारोहण का समय लगभग ३८४ ई० माना गया है, एक लेख हाल में प्राप्त हुआ है। इस लेख से यह पता लगता है कि राप्तांभिक कदंवों के समय में (ई० चौथी सदी ) मौखरि लोग मगध पर राज्य करते थे। इसके अतिरिक्त संभव है कि गुप्त-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>'एपिग्राफ़िल्रा इंडिका' जिल्द १४, पृ० ११०

<sup>&</sup>lt;sup>२(</sup>कारपस इंसिकिण्टियोतुम्' इंडिकारम्' (जिल्द ३) की भूमिका, पृ॰ १४

³क. सोमसूर्यंवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशी—हर्पंचरित एष्ट २०६

ख. वन्दिरागपरं च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा मङ्खा मीस्निर्रं मूर्वे चत्रवर्मासमुदखनन्—हर्पचरित, १० २७०

वाण्मष्ट ने अपने गुरु के लिए "सशेलरैमीं बरिभः इतार्चनम्" — अर्थात् मुकुटघारी मीखरि राजे उन की पूजा करते थे—ऐसा लिखा है। — कादंत्ररी, पृ० ३

४इस समकालीनता तथा कदंव लेख में मीखरि लोगों के उल्लेख से किसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य को सिद्ध करने में सहायता नहीं मिलती। चंद्रवल्ली वाले लेख से मीखरि-वंश के इतिहास पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत नहीं होता है। —सं०

षंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छ वियों की सहायता से जिस 'मगधकुल' के राजा से मगध देश को जीत लिया था वह मौखरि-वंश का ही रहा हो। यह अनुमान हाल में आविष्कृत 'कौ मुदी महोत्सव' नामक नाटक पर अवलंबित है।

मौखरि नाम के दो विभिन्न राजवंश थे। उनकी मुख्य शाखा उस प्रदेश पर शासन करती थी जिसे आजकल संयुक्तप्रांत कहते हैं। वास के एक कथन से प्रकट होता है कि उनकी राजधानी शायद कन्नीज में थी। उमुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद वंश या जो गया प्रदेश पर राज करता था। गया के उत्तर-पूर्व १४ मील की दूरी पर स्थित वरावर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफा-मंदिर के लेखों से हमें इस वंश के तीन नाम ज्ञात हैं— अनंवनमी, उसके पिवा शार्टू लवमी तथा पितामह यज्ञवमी। इन तीनों राजाओं का शासन-काल पाँचवीं शवाब्दी निर्धारित किया गया है। के लिपि-प्रमास के आधार पर वे छठी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के पीछे नहीं हो सकते। इतना स्पष्ट है कि वे गुप्त सम्राटों के सामंत थे। मौखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ में गुप्त राजाओं की अधीनवा स्वीकार करती थी, अपनी उन्नति करके उत्तरी भारत की प्रधान शक्ति वन गई। इस वंश के प्रथम वीन मौखरि राजाओं के नाम हरिवर्मा, आदित्यवर्मा तथा

<sup>ै</sup>देखिए, एडवार्ड ए. पिरेज़, "दि मीखरिज़" (१६३४), प्रथम परिच्छेद, ए० २४-३५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>भचु दारिकापि राज्यश्रीः कान्यकुटले कारायां निश्चिप्ता-हर्षचरित, पृ० २४१

उपलीट, 'कार्पंस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारम्' जिल्द ३, लेख नं० ४८-५१, ए० २२१-२२८

४भगवानलाल इंद्रजी और व्यूलर—'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द ११, ए० ४८८ की टिप्पणी।

<sup>&</sup>quot;कीलहार्न, 'एपियाफ़िया इंडिका', जिल्द ६, पृ० ३ :

र्देश्वरवर्मा थे। इन तीनों में से ईश्वरवर्मा ( ४२४—४४० ई०) वस्तुवः एक वीर पुरुष था। सर्वेत्रथम उसीने अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। १ ज्ञात होता है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं ने गुप्त-राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था। प्राचीन ह भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का संबंध प्रायः राज-नीतिक दृष्टिकोख से स्थापित किया जाता था। यूरोप के इति-हास में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। गुप्त-वंश के राजा कूटनीति-विद्या में बड़े निपुण होते थे। अवसर पाकर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ जो विवाह-संबंध स्थापित किया था उस का क्या फल हुआ यह हमें भली भाँ वि ज्ञात है। चंद्र-गुप्त द्वितीय ने भी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, दिल्ल के सध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। 🕹 बंदेलखंड तथा करनाल के बीच स्थित प्रदेश में वाकाटक राजाओं की शक्ति ही सर्वप्रधान थी। इस विवाह द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजा को अपना श्रधीनस्थ मित्र वना लिया। २

मौखिर राजाओं ने भी गुप्तवंशीय राजाओं के साथ वैवा-हिक संबंध स्थापित किया । मालूम होता है कि इन विवाहों से उनकी स्थिति अधिक दृढ़ वन गई। आदित्यवर्मा तथा उस के पुत्र और उत्तराधिकारी ईश्वरवर्मा दोनों की स्त्रियाँ गुप्तवंश की राजकुमारियाँ थीं। आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं ने भी कन्नोज के मौखिर-वंश के साथ विवाह

<sup>&#</sup>x27;जीनपुर का लेख जो बहुत अस्पष्ट है, शायद ईशानवर्मा की विजयों का उल्लेख करता है, जैसे—आंध्रपति को 'जो विजकुल भयभीत हो गए थे' अपने अधीन करना—देखिए, 'कार्पस इंसिक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, ५० ३३०

ररायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री त्राफ एंशंट इंडिया', पृ० ३६८

संबंध जोड़ा और इस नीति से अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा लिया।

ईश्वरवर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी ईशानवर्मा (लग-भग ४४०-४७६ ई० ) था। पहले-पहल उसीने महाराजाधिराज की पद्वी घारण की। ईशानवर्मा के समय से गुष्त और मौखरि राजात्रों के प्रेम-पूर्ण संबंध में कुछ परिवर्तन हो गया। ईशान वर्मा उत्तरकालीन गुप्तवंश के राजाकुमारगुप्त तृतीय का समकाजीन था और दोनों राजघरानों की खुल्लमखुल्ला अन-वन ईशानवमी के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। **उत्तर-काल के गुष्तवंशीय राजा आदित्यसेन का अफसड्वाला** लेख कुमारगुष्त तृतीय द्वारा ईशानवर्मा की पराजय की श्रोर ऐसे शब्दों में संकेत करता है जिनसे कि मौखरि राजा की महान् शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। इस समय भारंत की बड़ो-बड़ी शक्तियाँ, आंध्र, सुलिक, और गौड़ श्रादि थीं। ईशानवर्मा के शासन-काल का एक लेख हराहा में उपलब्ध द्वा है। वह इस काल का बहुत महत्वपूर्ण लेख है। उपरोक्त शक्तियों के साथ ईशानवर्मा के युद्धों का वड़ा ही सजीव वर्षान इस लेख में मिलता है। वेलुगू प्रदेश के अंदर छठी शताब्दों में विष्णुंकुंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी। खोज से यह निश्चय किया गया है कि आंध्र और विष्णुक्ंडी दोनों एक ही थे। सुलिक और दिन्त भारत के उत्तरी-पश्चिम भाग में रहनेवाले चालु स्य-वंश के लोगों को एक ववलाया गया है। है किंतु यह वात अभी पूर्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी

<sup>&#</sup>x27;रमाशंकर त्रिपाठी का लेख-'जर्नेल आफ दि निहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, १० ६७

<sup>े (</sup>एपिग्राफित्रा इंडिका', जिल्द १४, पृ० १२० तथा त्रागे। बेके सुन्नमनियन, 'हिस्ट्री त्राफ़ त्रांघ', २२५—६१० ई०, पृ० २

४रायचौध्ररी, 'पोलिटिकल हिस्टी आफ एंशंट इंडिया', पर ४०६

है। चालुक्य लोग इस समय अपनी शक्ति को ख़ब बढ़ा रहे थे। गौड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले इसी लेख में मिलता है। उन्हें 'समुद्राश्रय' कहा गया है और यह बात स्पष्ट है कि वे समुद्रवट के समीप रहते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गौड़ों का इतिहास एकदम अंघकारपूर्ण है। डाक्टर आर० जी० बसाक का कथन है कि ईशानवर्मा का समकालीन गौड़ राजा जयनाग नामक कोई व्यक्ति था। उसने अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण से एक दानपत्र निकाला। लिपि प्रमाण के आधार पर यह छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध का कहा जा सकता है।

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हूणों का उपद्रव अभी वंद नहीं हुआ था। ये हूण लोग थानेश्वर के आप-पास के प्रदेश तथा उसके आगे भी आक्रमण किया करते थे—जैसा कि आगे चलकर दिल्लो की सल्तनत के जमाने में मंगोलों ने किया। मौखरि लोग सदा उनसे सजग रहने के लिए विवश थे। मौखरि सरदारों को बहुधा हूण-सेना का सामना करना पड़ता था। अपने 'मदमत्त हाथियों' की सहायता से वे उन्हें परास्त कर देते थे। याजारोही उनकी सेना के एक मुख्य आग थे। जायसवाल महोदय का कथन है कि आफसड़ के लेख में जिस मौखरि सेना की और संकेत किया गया है वह वही विजयी सेना थी जिसने यशोधर्मन की अध्यत्तता में उसकी उत्तरी विजय के सिलसिले में हूणों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। उस सेना ने हूणों को हराया था, उत्तरकाल के गुप्त वंशीय राजा कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र दामोदरगुप्त को मारा था और जब ईशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारगुप्त पर चढ़ाई की थी

<sup>3</sup>जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री ऋाफ़ इंडिया', पृ० ५७

<sup>े</sup>बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० ११३

<sup>े</sup> देखिए, त्रादित्यसेन का त्रफ़सड़वाला लेख, रलोक ११— यो मौखरे: समितिषृद्धतहूणसैन्या वल्गद्घटाविघटयन्तुक्वारणानाम्।

तव उसका सफलता-पूर्वक विरोध किया गया था। जायसवाल महाशय के मवानुसार ईशानवर्मा यशोधर्मन् के एक सेनापति के रूप में लड़ा था श्रौर बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत का सम्राट वन गया था। ईशानवर्मा ने सामरिक विजय प्राप्त करने के श्रविरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। हू खों के आक्रमणों के कारण भारत का सामाजिक संगठन बहुत शिथिल हो गया था। सारे देश में सामाजिक अञ्यवस्था फैल गई थी। हराहा के लेख में लिखा है कि उसने "भूमि रूपी दूटी हुई नौका ( स्फुटितनोः ) को ऊपर उठा लिया श्रौर सैकड़ों राज-**धी गु**ग्छ-हंपी रस्सियों से उसे चारों श्रोर से बाँघ कर ऐसे समय में दूबने से बचा लिया जब वह कलिकाल के संसावात से डगमगा कर रसावल-रूपी समुद्र में चैठ रही थी।" इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ईशानवर्मा ने, स्कंद्गुप्त की माँति अपने वंश के नष्ट होते हुए वैभव को बचा लिया। वास्तव में उसका वैभव अवनित नहीं विलक उन्नति कर रहा था। उपरोक्त लेख का सफ्ट अर्थ यह है कि ईशानवर्मा ने सामाजिक अध्यवस्था को बढ़ने से रोका था। इसों के आक्रमसों का एक परिसामं वर्संकरता का फैलना था। ईशानवर्मा ने संभवतः उस की मृद्धि को रोका थां। पूर्ववर्ती काल में धर्म का पतन हो गया था। उस के शासन-काल ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में कुछ योग अवश्य ही दिया होगा। कुछ काल के अंघकार और म्लेच्छों की प्रभुता के परचात् वीनों वेदों का नया जनम हुआ।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी

१ हराहा लेख, 'एपिग्राफ़िश्रा इंडिका', जिल्द १४, पृ० ११० तथा श्रागे।

रमाशंकर त्रिपाठी, 'जर्नल आफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, ५० ६८

बना। असीरगढ़ की मुहरी में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। इस से ज्ञात होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। सर्ववर्मी का समकालीन गुप्त-राजा दामोद्रगुप्त था। मालूम होता है कि उसे मौखरि राजा ने गहरी पराजय दी थी। दामोदर गुप्त संभ- 50 वतः युद्ध-चेत्र में मारा गया था। र विजय लाभ करते के पश्चात र सर्ववर्मा ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया। जीवितगुप्त द्विवीय के देवबरनर्कवाले लेख<sup>3</sup> में लिखा है कि सर्ववर्मा ने बालादित्य द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए हुए दानपत्र को दृढ़ किया। यह सर्ववर्मा मौखरि राजा ही बताया जाता है, और बालादित्य हू खों का विजेवा वालादित्य द्वितीय था । दूसरे शब्दों में मौखरि लोग मगध के शासक बन गए थे। जायसवाल महोदय का मत है कि उत्तरकालीन गुप्त राजे बंगाल पर शासन करते थे ऋौर मगध, बालादित्य द्वितीय तथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य 🧜 के अधिकार में था। "इत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, गुप्तवंश की मूल-शाखा के राजा वालादित्य की श्रोर से पूर्व में मौखरियों के आक्रमण का प्रविरोध किया। सर्ववर्मी के समय वक युद्ध समाप्त हो गया था। सर्ववर्मा मौखरि सर्वमान्य पर-मेश्वर' श्रथवा सम्राट बन गए, जैसा की जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनर्कवाले लेख से प्रमाखित होता है। सर्ववर्मा के शासन-काल में मौखरियों का प्रत्यत्त शासन सोन नदी तक फैला था। पटना से पूरव दिशा में स्थित मगध तथा बंगाल पर गुप्तवंशीय राजे मौखरियों की अधीनता में राज करते थे। ४"

सर्ववर्मी के उत्तराधिकारी के संबंध में, विद्वानों में कुछ मत-भेद है। मलीट, चिंतामिस विनायक वैद्य तथा डाक्टर राधा-

१ कॉरपस इंसर्किन्टियोतुम इंडिकारुम', जिल्द ३, न० ४७, १० २१६ २ ग्रफसङ का लेख श्लोक ११।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कॉरपस इंसिकेन्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३,नं० ४७,पृ० २१३

४नायसनाल, इंगीरियल हिस्ट्री त्राफ़ इंहिया', पृ० ५८

क्रमुद मुकर्जी का मत है कि सर्ववर्मा के पश्चात् सुस्थितवर्मी गही पर बैठा। किंतु यह मत अफसड़वाले लेख के उस पद की भ्रांति-पूर्ण व्याख्या पर अवलंबित है जिसमें दामोदंरगुप्त के पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी महासेनगुप्त का उल्लेख है। उक्त पद सें लिखा है कि सुस्थितवर्मा के ऊपर विजय-लाभ करने के कारण वीराय-गएय महासेनगुप्त की कीर्ति का गुष्ध-गान लौहित्य नदी के वट पर सिद्ध लोग अब भी करते हैं। कहा जाता है कि सुस्थित-वर्मा जिसे महासेनगुप्त ने पराजित किया, मौखरि राजा था। किंतु इस लेख में उल्लिखित सुस्थितवर्मी मौखरि राजा नहीं हो सकता। किसी भी साहित्य अथवा लिपि के प्रमास से हमें इस नाम का कोई मौखरि राजा नहीं मिलता । इसके विपरीव भारकरवृमी के निधानपुरवाले ताम्र-पत्रीं तथा नालंदा की गुहर से सुस्थितवर्मा नामक एक आसाम का राजा हमें ज्ञात है। वास भी आसाम के राजा भास्करवर्मी के पिता सुस्थितवर्की के रूप में इस नाम का उल्लेख करता है। भारकरवर्मा ६पवर्द्धन का समकालीन था। डाक्टर रोयचौधुरी का कथन है॰ कि अर्फा संद के लेख और निधानपुरवाले वाम्न-पत्र के सभी विचारवान् पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि अफ़सड़ के लेख का सुस्थितंवमी आसाम का राजा था, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान् अव भी इस मत से सहमत नहीं हैं। ब्रह्म वुत्र नदी के तट पर महासेनगुप्त की कीर्विका गुख-गान होना इस वात को प्रायः निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता है कि जिस सुस्थितवर्गा पर

श्रीमहासेनगुसोऽभूत्
भीमत्सुस्थितवर्भयुद्धविजयश्लाघापदांकं मुहुः
यस्याद्यापि
लोहित्यस्य तटेषु
असम्बद्धां स्था गीयते ॥
असम्बद्धां के लेख, श्लोक १३, १४।

रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', परिशिष्ट सी॰, पृ० ४२३

उसने विजय प्राप्त की थी वह आसाम का राजा था। अतः मौखरि राजाओं की तालिका से हमें इसका नाम निकाल देना होगा।

सर्ववर्मा का उत्तराधिकारी संभवतः अवंतिवर्माथा। अवंति-वर्मा का राजधानी कन्नौज थी। इसी राजा के समय से मौल- की रियों के साथ पुष्यभूति वंश का—जिसमें हर्ष का प्रादुर्भाव हुन्ना, मैत्री-संबंध प्रारंभ हुन्ना।

श्रयंतिवर्मा के पश्चात् प्रहवर्मा (६००-६०६) सिंहासना-रूढ़ हुए। उनका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के साथ हुआ था। राज्यश्री प्रभाकरवर्द्धन की पुत्रो और हर्षवर्द्धन की बहिन थी। कनौज और थानेश्वर के राज-वंशों के बीच मैत्री-संबंध पहले से ही स्थापित था। इस विवाह से यह संबंध और भी अधिक हढ़ हो गया। राजनोविक हिन्दकी से पुष्यभूवि और मौखिर राजा का मैत्री-संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल के इतिहास का रूप देने में इसका विशेष हाथ था। उस संधि के महत्त्व की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे। मह-वर्मा के शासन-काल का अगला इतिहास थानेश्वर के इतिहास का भी एक अंग बन जाता है। अतः थानेश्वर के सिंहासन पर हर्ष के आरूढ़ होने के समय वहाँ की परिस्थितियों के संबंध में इस इतिहास का वर्णन करना उचित होगा।

मौलिरियों का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हमें संचेप में यह विचार कर लेना चाहिये कि महाराज हुए के सिंहासनारोहण के समय, मौलिर-साम्राज्य का विस्तार कितना था, क्योंकि हुएं के साम्राज्य से उसका भी महत्त्वपूर्ण संवंध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस वंश के प्रारंभिक शासक सामंत राजा थे श्रीर संभव है कि उज्जैन नगर से उनका संबंध भी रहा हो। ईश्वरवर्मा के जीनपुरवाले लेखों से हमें यह पता लगता है कि

<sup>े</sup>त्रसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ्न नार्ध ईस्टर्न इंडिया ए० ११७

पूर्व की स्रोर मौलरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था। किंतु उनके युद्धों से यह नहीं सममता चाहिए कि विभिन्न प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसने उन्हें श्रपने राज्य में मिला लिया था। उसने बहुवा आत्म रत्ता के लिये ही युद्धों में भाग लिया, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अपनी और से भी उसने कुछ त्राक्रमस किए थे। किंतु प्राचीन भारत के राजा ऐसे युद्ध खाभाविक रूप से किया करते थे। इन युद्धों का परिसाम, अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नहीं होता था। इसके अतिरिक्त जीनपुर का लेख ईश्वरवर्मा के नामोल्लेख के पश्चात् ही अस्पष्ट हो जाता है। अनः हम ठीक से नहीं कह सकते कि उनमें जिन विजयों का उल्लेख है उन का संबंध उन्हींसे था अथवा और किसी से। ईशानवर्मा पहला राजा था जिसने साम्राज्य-सूचक पद्वियाँ धारण कीं। उसके शासन-काल में राज्य का कुड़ विस्तार निःसंदेह ही हुआ होगा । किंतु सुरूरस्थ गौड़ों तथा त्रांझों के विरुद्ध उसने जो युद्ध किए वे किसो प्रकार उसके साम्राज्य विस्तार की ज्यार नहीं ु संकेत करते। दंभवतः ईशानवर्मा का राज्य प्रयाग की सीमा तक विस्तृत था और माल्म होता है कि प्रयाग संभवतः उसके

<sup>ै</sup>देखिए, टी० जी० ग्ररमुथन, 'कावेरी, मौलरिज़ एंड संगम एज' १० ८४, तथा वसाक, 'पोलिटिकल हिस्द्री ग्राफ़ नाथ ईस्टर्न इंडिया', १० १०६; ग्रौर रमाशंकर त्रिपाठी का लेख, 'जर्नल ग्राफ़ दि निहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, १० २६८

<sup>ै</sup>हराहा के लेख से प्रकट होता है कि उसने ग्रांघ, गाँड तथा बुलिकों के ऊपर विजय प्राप्त की, किंद्ध हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने ईशानवर्मा के ग्राधिपत्य को स्वीकार किया। इस विषय में हम मनिगोपाल मजूमदार (इंडियन एंटिक्वेरी, १६१७, १०१२७) के साथ सहमत नहीं हो सकते। इस संबंध में 'जर्नल ग्राफ़ दि विहार-उद्दीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २० में प्रकाशित त्रिपाठी जी का लेस ब्रुट्ट्य है।

वह कि ससे स्वतंत्र हुआ। इस संबंध में यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वह मौखरि राजा की अधीनता से स्वतंत्र हुआ था । मौलरियों के साथ पुष्यभूति का मैत्री-संबंध प्रभाकर की पुत्री च्यौर प्रहवर्मा के विवाह से हढ़ हुआ था। संभवतः 🖟 मौखरियों और वर्द्धन राजाओं के बीच होने वाले किसी श्रज्ञात युद्ध के पश्चात् ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुआ था। युद्ध के ख्यरांत जो संधि हुई थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, जहाँ वह अब तक सामंत के रूप में शासन करता था। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय जलंशर का जिला मौखरियों के राज्य में सिम्मलित नहीं था, यह बात निश्चित है। इसे प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अवंतिवर्मा और उसके उत्तराधिकारी मह-वर्मा के समय में मौखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की ह सीमा को स्पर्श करता था। उत्तरी सीमा हिमालय पर्वेत की द्विणी रेखा थी। द्विण में उधका विस्तार श्राधुनिक संयुक्त प्रांत की द्विणी सीमा तक था। कन्नीज के राजा प्रहवर्मी की हत्या के परंचात् महाराज हर्षवद्भेन मौखरि-राज्य के उत्तराधि-कारी हुए।

# उत्तरकालीन गुप्त राजागण

हम पीछे संकेत कर आये हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाओं और मौखरियों के बीच निरंतर लड़ाई-फगड़ा मचा रहता था। प्रश्त यह उठता है कि ये गुप्त राजा कौन थे और वे कहाँ शासन करते थे १ हूमों के निरंतर आक्रमण के कारण गुष्त-सम्राट थोड़ा बहुत निर्वल हो गए थे। ४६७ ई० में स्कंदगुष्त की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंगाल से लेकर पूर्वी मालवा तक के मू-भाग पर शासन करते रहे। पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र आदि प्रदेश उस समय हूणों के अधिकार में चले गए थे। इभाला ( जबलपुर के आस-पास का प्रदेश ) के परिवाजक वंश के महाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त राजाओं की प्रभुता स्वीकार करते रहे। हूण लोग जो छठी सदी के ठीक आरंभ में मध्यभारत ही नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ श्राए थे, भानुगुष्व उपनाम बालादित्य द्वितीय के हाथों से परा-जित हुए। वे उत्तर की श्रोर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर के छोटे राज्य से ही संदोष करना पड़ा।

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जैसा कि हमारे ऋतुभवी विद्वान जायसवाल महोदय इमें विश्वास दिलाते हैं—िक गुप्त राजाओं में खोई हुई शक्ति को लौटा लेने की विलक्ष चमता थी। भानुगुप्त के परचात् हमें गुष्त-सम्राटों की वंश-परंपरा **का** कुत्र पवा नहीं लगवा। ह्वेनसांग ने वज्र नामक एक राजा का उल्लेख किया है। 'आर्यमंजु श्रीमूलकल्प' में प्रकटादित्य नाम के राजा का उल्लेख है जिसने दीर्घकाल ( ४२६ से ४८७ ई० ) तक शासन किया। कतिपय लेखों में हमें वैन्यगुप्त का नाम मिलता है। वह ४०६ ई० में बंगाल में शासन करता था और हू एवं का समकालीन था। अर्जत में हम एक गुष्त राजा परम-भट्टारक, महाराजाधिराज पृथ्वीपति' के प्रतिनिधि को पुंडूबर्द्धन-भुक्ति ( उत्तरी-वंगाल ) पर ४४३-४४ ई० में शासन करते हुए पावे हैं।3

ः आदित्यसेन के अक्षसंद्वाले लेखं से हमें गुप्त-राजाओं के एक वंश का पता लगता है जिसका प्रारंभ कृष्णगुष्त से होता है। कृष्यगुष्त तथा उसके उत्तराधिकारियों का यही वंश

<sup>े</sup>जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री ऋाफ इंडिया', पृ० ५८ रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ऋाफ एंशंट इंडिया', पृ० ४०२, पाद-टिप्पणी १

उदामोदरपुर का ताम्रलेख, 'एविग्राफ़िश्रा इंडिका', जिल्द १५ ए० ११३। 'एपियाफिया इंडिका', जिल्द १७ ए० १६३ में इसका संशोधन प्रकाशित हुन्ना है।

है जिसे कभी-कभी मगध के गुष्त राजाओं का वंश कहा जाता है। महाराज हुई के सिंहासनारोहर के समय की परिस्थिवियों को ठीक से सममने के लिए कृष्णगुष्त की राजवंशावली का जान भी एक प्रकार से आवश्यक है।

कृष्णगुष्त के वंश के प्रथम तीन राजाओं के नाम-मात्र ही हमें ज्ञात हैं। चौथा राजा कुमारगुष्त तृतीय था। वह मौखरि-राजा ईशानवर्मा का समकालीन था। ईशानवर्मा ४४४ ई० में शासन करवा था। कुमारगुष्त तृतीय को मौखरि राजा ईशानवर्मा के साथ एक घोर युद्ध करना पड़ा था। केल की भाषा से कुमारगुष्त का ही विजयी होना प्रमासित होता है। किंतु हमें यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञात है कि कुमारगुष्त प्रयाग में आत्महत्या करके मरा था। संभव हो सकता है कि वह अपने शानु ईशानवर्मा के हाथ से पराजित हुआ हो और लजा के मारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उसने अपना प्रास्तित कर दिया हो।

कुमारगुष्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोदरगुष्त था। यह वात बिल्कुल निश्चित है कि दामोदरगुष्त अपने मौस्वरि प्रति-द्वंदी के हाथ पराजित हुआ था. जैसा कि पीछे कहा गया है। हम पीछे यह भी लिख चुके हैं कि मौस्वरि-राजाओं ने अपने साम्राप्य का विस्तार सोन नदी तक कर लिया था। दामोदरगुप्त

श्रधीत जिस कुमारगुप्त ने मंदर पर्वंत वनकर, राजाश्रों में चंद्रमा-रवत्व ईशानवर्मा की सेना-रूपी भीपण दुग्धसागर का—जो कि लक्ष्मी दी प्राप्ति का हेतु था—शीवता के साथ मंथन किया।

<sup>&#</sup>x27;हराहा का लेख, 'एपिमाफिया इंडिका' जिल्द १४ ५० ११० और आगे।

<sup>े</sup>भीमःश्रीशानवर्मंसितिपतिशशिनः सैन्यदुग्धोदसिधु— र्लंध्मीसंप्राप्तिहेतुः सपदि विमिषतो मंदरीभूय येन॥ अफ़सङ्का लेख, र्लोक ८

<sup>&</sup>lt;sup>उ</sup>हाफसङ का लेख, रलोक ह

का उत्तराधिकारी महासेतगुत था। श्रिधकांश विद्वानीं का मत है कि मालवा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख 'हर्षचरित' में किया गया है। उसके पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त, हर्ष-बर्दन और राज्यवर्द्धन के साथी थे। अफसड़वाले लेख में भी महासेनगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का नाम हप के एक घनिष्ठ मित्र के रूप में मिलता है। उस लेख में कहा गया है कि माधवगुप्त हुई का साथ करने के लिये लालायित था। इससे निस्संदेह सिद्ध होता है कि 'हर्षचरित' में जिस मालवराज माधवगुप्त का उल्जेख हैं, वह वही माधव-गुप्त है, जिसका नाम अफसड्वाले लेख में मिलता है और जिसे उसमें महासेनगुप्त का पुत्र कहा गया है। इस प्रकार हमें कम से कम इतना पवा लगवा है कि महासेनगुष्त मालवा का राजा था। किंतु इससे यह परिगाम नहीं निकलता कि उसके पूर्ववर्ती सव राजे भी मालवा के शासक थे। हम कुछ आगे चल कर संतेष में इस बात पर विचार करेंगे कि कृष्णगुष्त के वंश के राजाओं का मूल राजा कौन था।

महासेनगुष्त के शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई। हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भारकरवर्मा के पिता काम रूप के राजा सुस्थित वर्मा त्र्यौर महासेनगुष्त के बीच एक युद्ध हुआ। हमारे इस कथन का आधार अकसङ का लेख है। उसमें लिखा है कि युद्ध में राजा सुस्थितवर्मा के ऊपर प्राप्त विजय के सम्मान से चिह्नित महासेनगुप्त का महान् यश अभी तक लौहित्य नदी के तट पर गाया जाता है। 3

<sup>े</sup>कुमारगुप्तमाधवगुप्तनामानौ श्रस्मामिर्भवतोरनुचरत्वार्थमिमौ निर्दि-घौ—हर्षचरित, पृ० १६६ २१श्रीहर्षदेवनिजसगमवांछया च.—' श्रप्तसङ का लेख, रलोक १८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>श्रीमत्तुहिथतवर्मं युद्धविजयश्लाघापदांकं मुहु— र्यस्याद्यापि

लौह्त्यस्य तटेषुः • रूपीतं यशो गीयते। अप्रसङ् का लेख, श्लो० १४

महासेनगुप्त के पश्चात् माधवगुप्त गही पर बैठा। वह हर्षे का समकालीन था। माधवगुप्त के बाद जो गुप्त राजे गही पर बैठे, वे तिश्वयतः मगघ के शासक थे। माधवगुप्त के उत्तराधिकारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं। थानेश्वर के राजा हर्षवद्धन के हितहास के लिए हमें उत्तरकाल के इन राजाओं से कुछ मतलब नहीं है। प्रश्न यह है कि इन राजाओं ने सर्वप्रथम अपना राज्य कहाँ स्थापित किया?

क्लीट का मत है कि कृष्णगृप्त तथा उसके उत्तराधिकारी प्रारंभ से ही मगध के शासक थे, किंतु यह बात वास्तव में असंभव है; क्योंकि देववर नर्कवाले लेख निश्चयात्मक रूप से र यह सिद्ध करते हैं कि सर्ववर्मी तथा अवंतिवर्मी नाम के मौखरि-राजा मगध पर शासन करते थे। श्रवः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके समकालीन गुप्त राजास्रों की प्रभुवा मगध पर स्था-पित थी। इसके अतिरिक्त हर्ष के सिंहासनारोहण के पूर्ववर्वी काल के लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक सामित्रयों में मगध-प्रदेश का संबंध गुष्त राजाओं के साथ नहीं बल्कि मौर्खार-राजाओं के साथ बतलाया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पूर्णवर्मा को मगध के सिंहासन का अधिकारी बतलाया है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि यह पूर्णवर्मा एक मौखरि-राजा रहा हो। मगध के संबंध में वे माधवगुप्त अथवा महासेनगुष्त का उल्लेख नहीं करते हैं। बाए माधवगुष्त को मालवराज का पुत्र और हर्ष का साथी बतलाते हैं। यह माधवगुष्त और अफसइ के लेख में उल्लिखित माधवगुष्त दोनों एक ही हैं। इस प्रकार इम श्रानिवार्य-रूप से इस परिखाम पर पहुँचते हैं कि महासेनगुष्त वास्तव में मालवा का राजा था और हुए के सिंहासनारोहण के

<sup>&#</sup>x27;फ़्लीट, 'कॉरपस इंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३, ५० १४ रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ग्राफ़ एंझंट इंडिया', ५० ४२३

पून, कम से कम कुछ समय तक, मगध गुप्त राजाओं के नहीं बित्क मौलिर राजाओं के अधीन था। इन परिस्थितियों में केवल दो बातें संभव हो सकती हैं। पहली संभावना तो यह हो सकती है कि छुप्एगुप्त वंश के राजाओं ने पहले-पहल मालवा में राज करना प्रारंभ किया हो और हर्ष के पश्चात आदित्यसेन के समय से वे वहाँ से मगध चले गए हों। दूसरी संभावना यह है कि उस वंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ हो और दिसोदरगुप्त की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात छठा राजा महासेनगुप्त मालवा के किसी भाग में चला गया हो।

उपराजिन बातों की विवेचना की गई है, उन्हें अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वे बाते आज भी सर्वभान्य हैं। जायसवाल महोदय ने जैन गंध आर्यमंजुशीमूलकल्प के कितप्र पदों की जो व्याख्या की है, उससे उत्तरकालीन गुष्त राजाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती है। उनका कथन है कि "बालादित्य और मौखरियों के समय में भी उत्तरकाल के गुष्त राजा मगध पर शासन नहीं करते थे। ज्ञात होता है कि मगध के तथोक्त गुष्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे, जिन्होंने एक प्रयक् गौड़वंश की स्थापना की, क्योंकि आदित्यसेन के पिता माधवगुष्त ने कामरूप के राजा मुस्थितवर्मा को पराजित किया। आदित्यसेन के शासन-काल के प्रारंभ का एक लेख भागलपुर में उपलब्ध हुआ है। उसके कर्मचारी-विभाग (सेकेटरियट) में गौड़ कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है।" एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि "जैसा कि मंजुशीमूलकल्प निरचयात्मक रूप से बतलाता है, उत्तरकाल के ये गुष्त राजा

<sup>&#</sup>x27;जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ्न इंडिया', पृ० ५५

रशादित्यसेन के पिता माधवगुप्त के स्थान पर माधवगुप्त के पिता महासेनगुप्त होना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>जायसवाल, 'इंपीरिल हिस्ट्री आफ़ इंहिया', पृ० ५८

84 4

गौड़ों के राजा थे। बाद को आदित्यसेन के पुत्र देवगुष्त के समय से वे मगध के राजा हो गए। वे बंगाल के राज-प्रतिनिधि वंश के थे और उन्होंने अपने स्वामी मृलगुष्त वंश के राजा बाला दित्य की ओर से पूर्व में मौलिंग्यों के आक्रमण का विरोध किया"। आगे चल कर वे कहते हैं कि "प्रकटादित्य के शासनकाल से ही उत्तरकालीन गुष्त राजाओं की गणना होनी चाहिए। प्रकटादित्य और राजवर्द्धन के समय तक दो शाखाएं थीं। एक का शासन मगध में था और दूसरी का बंगाल में। दूसरी शाखा हर्ष के बाद आदित्यसेन के समय में बंगाल से मगध में चली गई। जब थानेश्वर के राज-वंश का अंत हो गया तब उत्तरी भारत में एक बार फिर उसका सर्वाधिपत्य स्थापित हो गया। यह बात मंजुश्रीमूलकल्प से पूर्णत्या सफट है"।

जायसवाल का मत संचेप में यह है। चालादित्य का उत्तराधिकारी प्रकटादित्य बंगाल तथा बिहार में गुप्त साम्राच्य का
उत्तराधिकारी बना। बंगाल में भी राजाओं का एक घराना था।
ये लोग भी गुप्त-बंश के थे। बंगाल के इस राज-वंश तथा कृष्यगुप्त के वंश में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को
प्रकटादित्य मौखिर राजा ईशानवर्मा का एक सामंत बन गया।
इस पर चौथे गुप्त राजा कुमारगुप्त गृतीय ने बंगाल में अपनी
प्रभुता घोषित कर दी और ईशानवर्मा को पराजित कर दिया।
प्रकटादित्य और उसका उत्तराधिकारी वक्त दोनों मौखिर राजाओं
के सामंत बन कर मगध में शासन करते रहे। बंगाल के
राज-वंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरिच्चित रक्खा। किंतु इस
मत को प्रहण करने से 'हर्ष-चरित' के मालव राजा के संबंध में
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। इस पहले कह आए हैं कि
हर्ष का साथी मालवराज माधवगुप्त का पुत्र, जिसका उल्लेख
बाण ने किया है, वही माधवगुप्त है जो अफसड़ के लेख के अनु-

ণ जायसवाल, 'इंपीरियल हिल्शे স্থাক্ষ इंडिया,' पृ० ५८ ু

सार महासेनगुष्त का पुत्र था तथा हर्ष का साथ करने के लिए लालायिव था। दूसरे शब्दों में महासेनगुष्त मालवा का राजा था। बहुत संभव है कि महासेनगुष्त के पूर्ववर्ती राजाओं का भी संबंध मालवा से रहा हो। ऐसी अवस्था में यह मत प्रहंख करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि कृष्णगुप्त-वंश के उत्तरकालीन गुप्त-राजा मालवा के शासक थे। उन्होंने श्रपने साम्राच्य को कुमारगुष्त तृतीय के समय में प्रयाग तक बंदा लिया था। हर्ष के बाद वे मगध चले गए। गौड़ देश में भी छोटे-छोटे गुप्त राजवंश थे। कृष्णगुप्त के वंश से उनका कुछ सरोकार न था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के 'महाविश्तेषण' शब्द' से आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं निकलता कि गौड़ों ने अपना स्वतंत्र एवं पृथक राज-वंश स्थापित किया। उसका सीधा अर्थ केवल यह है कि गौड़ लोग सदा आपस में लड़ा-फ़गड़ा करते थे। 'त्रार्यमंजुश्रीमूलकल्प' श्रनेक स्थलों पर वंगाल की अराजकता-पूर्ण अवस्था की ओर संकेत करता है। इ०४ वें श्लोक में जिन गौड़ों का उल्लेख है उनका कृष्ण्गुप्त वंश के साथ कुछ संबंध न सममना चाहिए।

उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के मालवा राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन है। किंतु इसमें विनक्त भी संदेह नहीं है कि मालवा नाम के कई विभिन्न देश थे। डा० रायचीधुरी के मतानुसार उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्वी मालवा (भीलसा) के शासक थे। हिंदू-विश्वविद्यालय के अध्यापक धीरेंद्रचंद गंगोली का कथन है कि मालवा देश से केवल एक देश का अभिप्राय था और वह देश, उत्तर में कोटा राज्य तक, पूर्व में भीलसा तथा दिन्तण में ताप्तो नदी तक और पश्चिम में माही

भहाविश्लेषणा ह्येते गौडा रौद्रचेतसाः (श्लोक ६७५)— जाय-सवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ्न इंडिया', संस्कृत-भाग, पृ० ५०

<sup>े</sup>मजुश्रीलमूकल्प, श्लोक ७०८, ७०६, ७४५, इत्यादि ।

वक फैला था। वात्सायन कामसूत्र के भाष्य को देखने से यह बात होता है कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अर्थ में होता था। किंतु गंगोली जी भाष्य के प्रमाख की सर्वथा उपेन्ना करते हैं। इस संबंध में यह लिखना ऋसंगत न होगा 🔊 कि एक लेख, जिसका उल्लेख रायचौधुरी ने किया है, यह प्रमाणित करता है कि मालवा नाम के सात देश वर्तमान थे। इसके अतिरिक्त विना किसी पर्याप्त कारण के वात्सायन के टीकाकार के प्रमाख की अवहेलना करना उचित नहीं कहा जा सकता। 'मालवक' और 'मालव' दोनों आवश्यक रूप से एक ही देश नहीं थे । गंगोली महोदय ने अपने कथन का समर्थन करने के लिए एक ऐसे वर्क का आश्रय लिया है, जिसे हम एक त्तरण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कथन है कि प्रयाग के स्तंभ-लेख में, 'कौशज', 'कोराल', 'विष्टपुर', 'काक्री' त्रादि शब्दों को 'कौशलक', 'पौष्टपुरक' तथा 'का ख्रे-यक' लिखा है। श्रवः 'मालवक' श्रौर 'मालवा' भी उसी तरह से एक ही है। डा० गंगोली को कदाचित्यह बवलाने की आवश्यकवा नहीं है कि कौशलक आदि शब्दों से कोशल आदि देशों से नहीं, वरन् उन देशों के शासकों का तात्पर्य है।

गंगोली महाशय का कथन है कि तत्कालीन प्रमाणों की छालोचनात्मक छान-वीन करने से हम इस परिणाम पर पहुँ-चते हैं कि हैनसांग का 'मो-ला-पो' मध्य मालवा था और उस की राजधानी उन्जैन था। हैनसांग के 'व-शी-य-नो' से उन्जैन का नहीं, वरन भैल्लस्वामी अथवा दशार्ण (भीलसा देश) का अभिप्राय है। यह निष्कर्ष हैनसांग के यात्रा-विवरण में दी हुई

<sup>ै</sup>देखिए, गंगोली 'मालवा इन दि विक्स्थ एंड सेविथ सेंच्युरी ए॰ डी॰ — जर्नल आफ्र दि बिहार उदीसा रिसर्च सोसाइयटी, जिल्द १६, सन् १६३३, ए० ३६६-४१२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रायभीक्षरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', ए० ३६,२

भौगोतिक परिस्थिति के आधार पर अवलं निव है। उन्जैन वर-मेर से ३०० मील दिल्ला-पूर्व, भीमर से ३२० मील दिल्ला-पूर्व भीर महोवा से २६४ मील दिल्ला-पिश्चम है। किंतु होनसांग का व-शी-यन-नो भीमर से ४३० मील दिल्ला-पूर्व और महोबा से १६० मील दिल्ला-पश्चिम है। परंतु जैसा कि द्याराम साहनी ने कौशांबी के संबंध में प्रमाखित कर के दिखलाया है। हेन-सांग की भौगोलिक-परिस्थित-संबंधी सभी बातें वेद-वाक्यों की भाँति सत्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि गंगोली जी स्वयं मानते हैं, होनसांग ने दो देशों के बीच का जो फ़ासिला दिया है उसे राजधानी से राजधानी तक सममना चाहिए। किंतु यह समम में नहीं आता कि उन्होंने यह कैसे अनुमान कर लिया है कि होनसांग के समय में ममोटी की राजधानी महोबा और गुर्जर देश की राजधानी वरमेर थी।

मालवा नाम के सात नहीं तो तीन देश अवश्य ही प्रसिद्ध थे। एक तो मालवक आहार था जिसको हेनसांग ने अपने भ्रमण बुत्तांत में 'मो-ला-पो', लिखा है। दूसरा अवंती था। यह मालवक के ठीक बाहर स्थित था, किंतु किसी समय यह पूर्वी मालवा में ओर किसी समय पश्चिमी मालवा मो-ला-पो में सम्मिलित था। तीसरा पूर्व मालवा था जो कि भीलसा के आस-पास स्थित था।

उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन गुप्त राजाओं और मौखरियों के बीच बड़ी प्रितिद्वेदिता रही। ४५० ई० से लेकर ६०० ई० तक मौखरि लोग ही उसके सम्राट बने रहे। पुष्यभूति के वंश, जिसमें हुए का जन्म हुम्मा था, श्रीर मौखरियों में मैत्री संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्य-भूति लोग भी उक्त मगड़े में पड़ गए। श्राठवीं तथा नवीं शताब्दी

१दयाराम साहनी, कौशांत्री, 'जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी,' प्र॰ ६६१

में इसी प्रकार कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए वीन शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा, जिसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर वथा पाल-वंश के लोग सिम्मिलित थे। किंतु ज्ञात होता है, छठी शताब्दों के खंतिम समय में, दिल्ला की किसी भी शक्ति ने युद्ध में में भाग नहीं लिया। इसका कारण यह था कि अभी तक दिल्ला भारत किसी एक महाराजा की खंधीनता में संगठित नहीं हुआ था। चालुक्य लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी वे साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता में सिम्मिलित होने के योग्य नहीं थे।

अब हम उत्तरी भारत के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जो **छठी शताब्दी में गुप्त साम्रा**च्य के छिन्न-भिन्न होने पर बन गए थे। इन राज्यों में वलभी में स्थापित मैत्रकों का राज्य बड़ा था। उसकी स्थापना ४८४ ई० के लगअग, सेनापवि भटार्क ने की । थी। डा॰ रायचौधुरी का कथन है कि हूमों के आक्रमणों के परचात्, सेनापतियों तथा सामंतों की महत्वाकांचा गुप्त साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी। भटाक के बाद के दो राजा—धरसेन प्रथम श्रौर द्रोखसिंह—संभवतः किसी चक्रवर्ती राजा की प्रभुता स्वीकार करते थे और जहाँ तक संभव है वह राजा हूगों का राजा था। इमारा यह भी अनुमान है कि जब तक बन पड़ा, इन राजाओं ने हूर्णों के आक्रमर्गों को रोकने की चेष्टा की। गुप्त राजाओं के सेनापति बन कर वे हूर्यों से लड़े। किंतु इन अवपालों को यह शीघ ही स्पष्ट हो गया कि गुप्त राजा अपने साम्राज्य के दूरस्थ माग पर अधिक काल तक श्रपनी प्रभुता स्थापित नहीं रख सकेंगे। उन्होंने हूण साम्राज्य के विष्वंस की प्रवीचा की और उसके पश्चात् अपनी स्वतंत्रवा घोषित कर दी। इस वंश के वीसरे राजा द्रोणसिंह ने महा-

<sup>े</sup>रायचीधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया,' परिशिष्ट दी, १० २४४ तथा आगे।

राजा की उपाधि धारण की थी। उसका राज्याभिषेक 'संपूर्ण संसार के महाप्रभु' ने किया था। 'संसार के महाप्रभु' से हूणों के विजेता विष्णुवर्द्धन का अभिप्राय हो सकता है।

इस स्थल पर यह आवश्यक अथवा उचित नहीं प्रवीत होवा कि हम विस्तार के साथ मैत्रकों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें। धरसेन द्वितीय को महासामंत कहा गया है। सन् ४८१, ४मन और ४म्६ के उसके दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं। ये विथियां संभवतः यह सूचित करती हैं, कि उस समय के मौखरि राजा ने वलभी के राजाओं को पराजित किया था। ईश्वरवर्मा के जौन-पुरवाले लेख में लिखा है कि 'धार (नगर ) से एक चिनगारी निकली'। धार पश्चिमी मालवा का नगर था और वह निश्चय ही वलभी राज्य में सम्मिलित था। मालूम होता है कि मौख-रियों और मैत्रकों में बहुधा लड़ाई हुआ करवी थी और किसी युद्ध में ही धरसेन ने मौखरि राजा की प्रभुता स्वीकार की थी। घरसेन द्विवीय के दो लड़के थे-शीलादित्य प्रथम धर्मा-दित्य, श्रीर खरप्रह । विद्वानों कामत है कि यह शीलादित्य मो ला-पो का वही शीलादित्य है जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। वह एक धर्मपरायस बौद्ध था। चीनी यात्री के यहाँ पहुँचने के ६० वर्ष पूर्व ही वह शासन कर चुका था। उसमें शासन करने की बड़ी योग्यताथी श्रीर वह वड़ा दयालु था। ह्वेनसांग ने मालवा को एक स्वतंत्र राज्य वतलाया है श्रीर लिखा है कि की-टा, श्रानंदपुर और सु-त-च (सौराष्ट्र अथवा सूरत) उसके अधीनस्थ राज्य थे।

हेनसांग ने वलभी को एक प्रथक देश बवलाया है। किंतु जैसा कि लिपि के प्रमाण से ज्ञाव होवा है, चीनी यात्री का यह कथन गलत है। उसके समय में वलभी मालवा से कोई

भनगवा और नवलखी के दानपत्र। 'एपियाफित्रा इंडिका', जिल्द, ८, ५० १८८ और आगे।

भिन्न राज्य नहीं था। किंतु इससे हम यह वात्पर्य निकाल सकते हैं कि यद्यपि उसके समय में वलभी और मालवा (मो-ला-पो ) का एक संयुक्त राज्य था, परंतु शीलादित्य प्रथम के शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मैत्रकों का राज्य कुछ समय हे के लिए दो भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग में मो-ला-पो अर्थात् पश्चिमी मालवा था और दूसरे में वलभी था। मो-ला-पो शीलादित्य के वंशवालों के अधिकार में था और वलभी खरमह और उसके पुत्र के अधीन था। वलभी के दानपत्रों में -धरसेन द्विवीय के दोनों लड़के शीलादित्य और खरमह के मगड़े की खोर संकेत है। खलिन के दानपत्र में, इंद्र तथा उपेंद्र के साथ दोनों भाइयों को जो तुलना की गई है, उसकी त्रालो-चना करते हुए फ्लोट महोदय कहते हैं कि ''इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, विष्णु है। ज्ञात होवा है कि कल्पवर के संवध में इंद्र श्रीर विष्णु के वीच जो मगड़ा हुआ था, उसीकी श्रोर संकेत है। उस मगड़े में विष्णु की जीत हुई थी और इंद्र को विष्णु की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी। इस रूपक के आधार पर यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि शीलादित्य प्रथम श्रीर खरप्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व प्रहणं करने के लिए मगड़ा हुआ था श्रीर श्रंत में शीलादित्य प्रथम ने श्रपने छोटे भाई से हार मान ली थी।" मेरी सम्मति में, विवादगत पद स्पष्टतः इस बात की श्रोर संकेत करवा है कि दोनों भाइयों के जीवन-काल में ही वलभी का राज्य दो भागों में बँट गया था। छोटा भाई खरप्रह स्वतंत्र होना चाहता था छोर उसने स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली; किंतु जब तक उसका बड़ा भाई जीवित रहा, तव तक वह ऊपर से उसकी प्रभुता स्वीकार करता रहा। शोलादित्य की मृत्यु के पश्चात् खरमह वलभी का वास्तविक

<sup>ि</sup> १ 'कॉरपस इंसिकिन्टियोनुम् इंडिकारुम', जिल्द ३, पृ० १२८ पादटिप्पणी १

श्रीर वैध शासक बन गया। शीलादित्य का पुत्र धेरभट अपने पिता के राज्य मालवक का अधिकारी हुआ। धेरभट साधारणतः इस वंश का राजा नहीं माना जाता। किंतु श्रालिन के विनय की भाषा से यह प्रकट होता है कि धेरभट राज करता था। 'सहा श्रीर विंध्य-रूपी दो स्वनों से युक्त पृथ्वी-रूपी स्त्री का वह स्वामी था'। यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर धेर-भट की विजय की श्रीर संकेत करता है।

खरमह का उत्तराधिकारी धरसेन तृतीय हुआ और फिर उसके वाद ध्रुवसेन द्वितीय गही पर बैठा। यह ध्रुवसेन कन्नोज के राजा हर्षवर्द्धन का प्रसिद्ध समकालीन राजा था। चीनी यात्री है नसांग ने उसीको ध्रुवमह लिखा है। वह चित्रय कुल में उत्पन्न हुआ था, मालवा के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कान्यकुठ के शीलादित्य का दासाद था। " लिपिके प्रमास से-जो उसे शीलादित्य के छोटे भाई खरमह प्रथम का पुत्र ठहराता है—यह कथन संगत खावा है। ध्रुवसेन द्वितीय के शासन-काल के तीन अब्द हरह, ६४० और ६४१ हमें ज्ञाव हैं। इससे यह सफटतया प्रकट होता है कि वह ६२६ ई० के पूर्व ही गही पर बैठा होगा। जैसे कि गुप्त-संवत् ३२० और ३२१ के नगवा के दानपत्रों से सूचिव होता है, उसके अधिकार में मालवक का कम से कम कुछ भाग अवश्य था। वर्त्तमान रतलाम से १० मील उत्तर नगवा एक गाँव है। इससे ज्ञाव होता है कि राज-वंश की दूसरी शाखा के होते हुए भी ध्रुवसेन ने मालवा को

<sup>े</sup>खंडितागुरूविलेपनिषंडश्यामलविष्यशैलविपुलपयोषरायाः हितेः पत्यः श्रीशीलादित्यस्य । श्रिलिन का दानपत्र, 'फ़्लीट कॉरपस इंसिकिप्टियोनुम् इंडिकारुम, पृ० १७१ । कनाड़ी देश से वलमी-वंश के संबंध के लिए देखिए, मोरेज़, 'कदंबकुल', पृ० ६४ (रायचौधुरी-परिशिष्ट डी०, पृ० ४२७)

व्वाटर्स, जिल्द २, ए० २४६

श्रपने श्रधीन कर लिया था। इस प्रकार मालवा केवल एक पीढ़ो तक दो भागों में विभक्त रहा; क्योंकि यह संभव नहीं है कि ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ, जिसने महारा-जाधिराज, परमभट्टारक, परममाहेश्वर, चक्रवर्ती की उपाधियां। धारण की थीं—वलभी राज्य के केवल कुछ ही भाग का शासक रहा हो। ध्रुवसेन द्वितीय उपनाम ध्रुवभट्ट को हर्ष ने पराजित किया था। गुर्जर-राज दह के नवसारी के दानपत्र में एक स्थल पर हर्ष श्रीर कन्नीज के राजा के युद्ध का उल्लेख है। उसमें लिखा है, कि महाप्रभु हर्षदेव द्वारा पराजित होने के बाद वलभी के राजा की रत्ता करके श्री दह ने बड़ा यश प्राप्त किया था। इस प्रकार ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष से पराजित हो कर भड़ींच के राजा की शरण ली। इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नव-सारी के दानपत्र के समय ६३३ ई० के पूर्व ही घटित हुई होगी। श्री श्रागे चलकर इसकी विवेचना फिर की जायगी।

वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। दिन्तिण का जो विजेवा उत्तरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, उसे वलभी से होकर जाना पड़ता था। इसी प्रकार उत्तरी भारत का जो विजेवा दिन्तिण पर आक्रमण करने के लिए चलवा था उसके मार्ग में भी वलभी राज पड़वा था। किसी भी दशा में उत्तर अथवा दिन्तिण का कोई भी सम्राट् वलभी देश के राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहता था। दिन्तिण के आक्रमणकारी को उत्तरी भारत पर चढ़ाई करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने का प्रयत्न करना पड़वा था, अथवा महानदी को पार करना होता था, जैसा कि गंगकोंड नामक चोल राजा ने किया। चलभी नर्मदा सीमाप्रांत के बहुत समीप था। अतः उसकी स्थिति उत्तरी और दिन्तिणी दोनों आक्रमणकारियों के लिए स्वभावतः वड़ी महत्त्वपूर्ण थी। वलभी के राजा के साथ उत्तरी भारत के

विश्वास प्रिक्ते से किल्द १३, पृट ७७, ७६

सम्राट् का मैत्री-संबंध होता तो वह निःसंदेह द्विण से होनेवाले आक्रमण को रोकने की चेच्टा करता। इस समय पुलकेशी द्वितीय की अध्यक्ता में चालुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। नर्मदा सीमा-प्रांत को उनसे बहुत खतरा था। इसी कारण महाराज हुई इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि वलभी को पहले पराजित कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लें। हुई की विजय की विवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार करेंगे।

बत्तरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अन्य बड़े राज्य—भद्रोंच और भिनमल थे। दोनों पर अलग-अलग गुर्जर लोगों की दो शाखाएं राज करती थीं। भड़ोंच के गुर्जर लोगों के राज्य की स्था-पना दह प्रथम ने की थी। उनका संबंध उत्तर भारत के राज-नीतिक तंत्र की अपेचा दिल्ल भारत के राजनीतिक तंत्र से अधिक था। इस वंश का वीसरा राजा दह दितीय वलभी के राजा ध्रुवभट्ट को शर्ण देने के लिए प्रसिद्ध है। हम पीछे लिख चुके हैं कि महाराज हर्ष से पराजित होने के उपरांत ध्रुवभट्ट भाग कर उसके यहाँ पहुँचा था। मालूम होता है कि दह दितीय, दिल्ल भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट् पुलकेशी दिवीय की सहायवा और बल पर निर्भर करता था। ऐहोड़े के लेख से यह पता चलता है कि पुलकेशी से पराजित होकर लाट, मालव और गुर्जर लोग यह सीख गए कि विजित सामंतों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भड़ोंच के गुर्जर अपने दानपत्रों में कलचुरि-संवत् का प्रयोग करते थे।

भिनमल—जिसे हेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखा है, आमू के उत्तर-पश्चिम ४० मील की दूरी पर स्थित है। छठी शताब्दी में वहां के गुर्जरों ने सवका ध्यान अपनी छोर आकर्षित कर लिया। सेंट मार्टिन के कथनानुसार भिनमल का नाम आधुनिक

भ्राप्तियाफित्रा इंडिका , जिल्द ६, पृ० १०

बलमेर (बरमेर या बाल्मेर) के रूप में सुरिक्तत है। किनियम का कथन है कि यह बलभी के खँडहर से ३०० मील उत्तर है। यहां के गुर्जर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे क्योंकि उनके विरुद्ध प्रभाकरवर्द्धन को अनेक बार आक्रमण करना पड़ा था। होनसांग के समय में भिनमल का राजा एक युवक चित्रय था, जो अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुर्जरों को अपना नाम करना बदा था। उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में गुजरात में अपनी प्रभुता स्थित की थी। म१६ ई० के लगभग उनके राजा नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और वहां प्रतीहार वंश की स्थापना की, जिसमें मिहिरभोज जैसे बड़े-बड़े राजा उत्पन्न हुए। अठी शताब्दी के गुर्जर शासक संभवतः चाप लोग थे, जिनका उल्लेख सातवीं और आठवीं सदी के लेखों में मिलता है।

## सिंध

सिंध का उल्लेख संचेप में कर देना पर्याप्त होगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से वह पृथक् था। मालूम होता है कि गुजरों की भाँ ति सिंध के लोग भी उपद्रव मचाया करते थे। थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन को 'सिंधुराजडवरः' लिखा गया है। इससे प्रकट होता है कि उसने सिंध के राजा को पराजित किया था। हर्षवर्द्धन ने भी सिंध देश के एक राजा के गर्व को चूर किया था। यह राजा कौन था, हम निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकते, किंतु यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि वह बड़ा कर्मठ था और उस पर वार-वार आक्रमण करने की आवश्य-कता पड़ा करती थी। चीनी यात्री होनसांग ६४१ ई० में सिंध पहुँचा

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>बाटर्सं, जिल्द २, पृ० १५०

व्कनिवम, 'एंशंट ज्योगरफ़ी ग्राफ़ इंडिया', पृ० ३१२

था। उसके कथनातुसार यहाँ का राजा शूद्र जाित का था। उसके समय में यह देश संपन्न और शिक्तशाली था। नमक के पहाड़ के आस-पास से लेकर सागर-पर्यंत सिंध नदी की संपूर्ण वरेटी सिंध एक्य में सिम्मिलित थी। उसकी राजधानी एलोर सिंध नदी के बाएं वट पर स्थित थी। कहा जाता है कि हिनसांग गू-च-ल या गुर्जर देश से ३०० मील तक विस्तृत एक जंगली और जवड़-खावड़ पदेश में होकर सिंध गया था। हकरा अथवा वहींदा नदी उस देश को भारत से पृथक करती थी। यही नदी है, जिसे हिनसांग ने शिंतू (सिराटु) लिखा है और जो अब लुप्त हो गई है। इस मकार सिंध पूर्णतया पृथक् था, किंतु इतना होते हुए भी वह आक्रमण से बचा नहीं था।

े हेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धर्मावलंबी था और 'चाचनामा' के अनुसार उसी बौद्ध राजा को चाच का भाई चंद्र होना चाहिए। चाच ने वलपूर्वक गद्दी पर अधिकार जमां लिया था। 'चाचनामा' के अनुसार उसके सिंहासनारी-ह्या का समय ४६७ ई० के लगभग ठहरता है। उसने ४० वर्ष वक राज्य किया। उसके पश्चात् चंद्र गद्दी पर बैठा और उसने ७ वर्षे तक शासन किया। चाच ब्राह्मण जाति का था। किंतु हैनसांग का कथन 'चाचनामा' से संगित नहीं रखता है। क्यों कि वह लिखता है कि राजा जाति का शूद्र था। 'चाचनामा' की विश्वसनीयवा पर हम संदेह कर सकते हैं। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि उसमें दिया हुआ ऐतिहासिक विवर्ख विल्कुल सत्य है। 'चाचनामा', छठी शताब्दी में घ्ररबी-भाषा में लिखे हुए विवरस का फ़ारसी अनुवाद है। विसेंट स्मिथ के कथनानुसार शुद्र जावि का बौद्धं राजा जिसका उल्लेख होन सांग ने किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरसराय रहा होगा। सिहरसराय के पश्चात् उसका पुत्र साहसी उत्तराधिकारी

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>स्मिथ, 'त्रलीं, हिस्ट्रो साफ़ इंडिया ए० ३६६

हुआ। साहसी की मृत्यु के उपरांत ६४६ ई० के लगभग उस के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके अनंतर दाहिर सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ। दाहिर के शासन-काल में ७१०-११ ई० में मुहम्मद्-विन-क़ासिम ने सिंघ पर आक-मण किया। ६४१ ई० में जिस समय होनसांग वहाँ पहुँचा था, उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता नामक दो राज्य सिंघ के अधीन थे। पी-टो-शिह-लो को आधुनिक हैदराबाद थार और पार्कर का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित् मध्य-सिंघ अथवा खैरपुर को कहते थे।

छठी शताब्दी में सिंघ की भाँति काश्मीर देश भी भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से अलग था। वास्तव में इस राज्य का सक्वा इतिहास कारकोटा वंश से ही प्रारंभ होता है। इस कारकोटा वंश की स्थापना दुर्लभवर्द्धन ने महाराज हर्ष के जीवन-काल में की थी। उसके सिंहासनारोहरू का काल ६१० ई० है। हर्ष के समय में वह एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके अधीन तच्च शिला, सिंहपुर (नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नरसिंह अथवा क्वेटा), उरस (आधुनिक हिसार) पन-नि-त्सो (आधुनिक पंच) तथा हो-लो-शि-पु-लो (या राजवाड़ी) के राज्य थे। पंजाब देश छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था, वे राज्य विशेष महत्त्व के नहीं थे।

# पूर्व के राज्य

पश्चिम के राज्यों का वर्णन हम संत्रेप में कर चुके। अब हम पाठकों का ध्यान पूर्व के राज्यों की ओर आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम हम इधर की मुख्य जाति गौड़ें के विषयं में विचार करेंगे।

वाटर्स, जिल्द २, ए० २५६

"गौड़" शब्द का प्रयोग प्रायः वंगाल के त्वितासयों के लिए होता था। पाणिति के 'हयाकर्सा', कौटिल्य के 'अर्थ-शास्त्र', भवात्सायन के 'कामसूत्र'<sup>3</sup> पुराखों के वराहिमहिर की 'वृहत्संहिता'' वथा वाण के 'हर्षचरित' आदि प्राचीन ग्रंथों में यह नाम उप-ताल्य होता है। उनके आदिम वास-स्थान के संवंध में संभवतः मतभेद हो सकता है; किंतु इतना निरचयात्मकरूप से ज्ञात है कि छठी शतान्दी में उनका संवंध उस देश से था, जो चंपा अथवा भागलपुर के पूर्व, राजमहल की पहाड़ियों के उस पार स्थित था। यह देश अतेक भागों में विभक्तथा—जैसे पुंडूबर्द्धन (डत्तरी वंगाल ), क्षंमुवर्ण (मुशिदाबाद ), समतट (फ़रीद्पुर का जिला ) और ताम्निविव (आधुनिक वाम्लुक)। समसे पहला लेख, जिसमें गीड़ें का उल्लेख मिलवा है, ईशानवमी का हराहा वाला लेख है। उसमें उन्हें 'समुद्राश्रयान' कहा गया है। इस पद से यह इवितत होता है कि समुद्र उनका आश्रयथा। अर्थात् समुद्र के समीप वे निवास करते थे।

ह्यो शताब्दी में, बंगाल का इतिहास अंधकार से परिपूर्ण है। हाक्टर राधागोविंद वसांक का कथन है कि छठी और सातवीं शताब्दों में गौड़-राज्य की राजधानी कर्ण-मुवर्ण (राँगामाटी)

[ 86,

१ सहरुमोइपूर्वं । पाणिनि, ६-२-१००

न्त्रयसादन, रन्दर इदारांचिक प्रकरण, (देखिए, रायचीषुरी, परि० डी०, पृ० ४३०) अमत्त्य, लिंग, कूर्म, वायु आदि पुराणों में। देखिए, रायचीपुरी,

अन्हलांहिता के रचियता वराहमिहिर वतलाते हैं कि गौड़ लोग

परि० डी० पृ० ४२६ भारत के पूर्वी भाग में रहते थे।

हातीहानां शब्दडम्बरः ('हर्षचरित' ए० २, ह्लोक ४) तथा ग्नन्य बहुसंख्यक उल्लेख।

भागीरथी के पश्चिमी तट पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी। उसकी सीमा के अंतर्गत पुंडूवर्द्धन-भुक्ति अर्थात् उत्तरी बंगाल सम्मिलित था। बंग-समतट अर्थात् दिन्तासी और पूर्वीय बंगाल अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व रखता था।

चौथी तथा पाँचवी शताब्दियों में बंगाल के राज्य निःसंदेह
गुप्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीकार करते थे। छठी शवाब्दी में वे
स्वतंत्र हो गए। पूर्वी बंगाल अथवा बंग-समतट के अनेक शासकों
के नाम उपलब्ध होते हैं। बुधगुप्त के शासन-काल के अंतिम भाग
में अथवा उसके उत्तराधिकारी भानुगुप्त के राजत्व-काल के प्रारंभिक भाग में 'महाराज' उपाधिधारी तथा शैव-मतावलंबी वैन्यगुप्त नाम का एक राजा पूर्वी वंगाल पर शासन करताथा। उसकी
राजधानी ढाका—दिपरा जिला के आस-पास थी। उसकी उपाधि
'महाराज' से प्रकट होता है कि वैन्यगुप्त एक सामंत था। पूर्वी
वंगाल पर शासन करनेवाले वैन्यगप्त के किसी उत्तराधिकारी के
विषय में हमें कुछ झान नहीं है। किंतु फरीदपुर में उपलब्ध चार
लेखों वथा कितप्य मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र राजाओं के अस्तित्व
का पता लगता है। ये राजा सम्राट-पद-स्वक महाराजाधिराज
की उपाधि धारण करते थे। इन वीनों राजाओं के नाम धर्मा-

ेवसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नाथ-ईस्टर्न इंडिया', अध्याय ७, ए०, १३३

श्नीरीशंकर चटर्जी के इस मत के मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उस समय की नालंदा मुद्रा में नैन्यगुप्त के लिये 'महाराजा- चिराज' की उपाधि लिखी मिलती है ( अ्रा० स० आफ इंडिया १६३० — ३४ पृ० २३०)। 'महाराज' की उपाधि टिपरा ज़िले से प्राप्त गुण्धर ताम्रपत्र में उल्लिखित मिली है (इ० हि० क्वा॰ भा० ६ पृ० ४०)। इस विरोधी चर्चा के आधार पर वैन्यगुप्त के वास्तविक स्थान अथवा स्वन्तंत्र शासक होने की बात निश्चितरूप के नहीं कही जा सकती (हिस्ट्री आफ बंगाल मा॰ १ पृ० ४६—५०)—सं०

दित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उनके राज्य-विस्तार के संवंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव है। संभव है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी वंगाल पर शासन किया हो और यह भी संभव है कि न किया हो। किंतु उनके लेखों के प्राप्ति-स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वी वंगाल पर अवश्य ही शासन करते थे और उसमें ढाका प्रदेश सम्मिलित था। गुप्त-सम्राटों तथा हूणों के विजेता यशोधमंन् के साथ उनका संबंध दिखाने का प्रयत्न किया गया है। गोड़-राज्य में समाचारदेव शशांक का पूर्ववर्दी राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल अनुमान हैं। यह निश्चय है कि धर्मादित्य के पश्चात् गोपचंद्र गद्दी पर बैठा, किंतु यह अब भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समाचारदेव धर्मादित्य के पूर्व हुआ था अथवा गोपचंद्र के अनंतर। लिंपि-प्रमाण की सहायता से हम किसी राजा का ठोक-ठीक काल नहीं निश्चित कर सकते, हाँ, उसके समय की निकटतम अर्द्धशताब्दी अलवत्ता निर्धारित कर सकते हैं।

'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग नामक राजा का नाम एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० बनेंट ने प्रकाशित किया है'। जयनाग कर्णसुवर्ण का शासक था जिसे बाद को शशांक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। यह निश्चय किया गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुशीमूल-कल्प' में उल्लिखित गौड़-राजा जयनाग दोनों एक ही हैं। वसाक का कथन है कि शशांक के पूर्व जयनाग और उसके पुत्र

१ (एपिग्राफ़ित्रां इंडिका', जिल्द १८ पृठं ६०

वैदेखिए, जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया' ए० ६१। जयनाग से संबंध रखनेवाला श्लोक इस प्रकार है:—

नागराजसमाह्नयो गौडराजा भविष्यति । स्रते तस्य रूपे तिष्ठं जयाद्यावर्णतिदशी ॥

<sup>--</sup> त्रार्यमं जुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७५०

ही कर्णसुवर्ण के राजा हुए। यह बात स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में बंगाल देश अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं रखता था। वह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो निरंतर आपस में लड़ा-मगड़ा करते थे। संभवतः कृष्णगुष्त-वंश का शासन भी कुछ काल तक मध्य तथा उत्तरी वंगाल पर स्थापित था। ४४४ ई० के लंगभग ईशानवर्मा के समय में मौलिरयों ने मध्य वंगाल तक के प्रदेशों को जीव लिया। विवश हो कर गौड़ लोग ससुद्र के किनारे की ओर चले गए। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूर्वी वंगाल का राज्य कुछ समय तक स्वतंत्र रहा। शशांक के आविभीव के समय तक वंगाल का देश प्रभुवा के लिए लड़नेवाले प्रतिद्वंद्दी राजवंशों का युद्धत्तेत्र बना रहा। इन लड़ाई-मगड़ों के कारण वंगालदेश प्रायः उजाड़ हो गया था।

#### कामरूपः

गौड़ देश के पूर्व में कामरूप का राज्य था, जिसका दूसरा नाम प्राग्ड्योतिष था। आधुनिक आसाम प्रांत का यह प्राचीन नाम है। कामरूप का प्रांत पश्चिम में करतोया नदी तक विस्तृत था। उसके अंतर्गत कूचिवहार की रियासत और उत्तरी वंगाल का एक भाग (रंगपुर का जिला) सम्मिलित था। इस प्रकार उसका चेत्रफल आधुनिक आसाम की अपेचा अधिक था।

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। रघुवंश में वर्षित, रघु-दिश्विजय के विस्तृत चेत्र में , यह भी सम्मिलित था। ऐतिहासिक काल में इस राज्य का सर्व-प्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख समुद्रगुप्त के लेख<sup>र</sup> में पाया जाता है।

भवसाक, 'पोलिटिक हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', १० १३८ उसमतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कर्नुपुरादि प्रत्यंत नृपतिभिः (प्रयाग का स्तंभलेख)

इस लेख के अनुसार कामरूप एक सीमाप्रांतीय (प्रत्यंत ) राज्य था। वह समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वरन् एक करद-राज्य था और उसकी अधीनता स्वीकार करता था।

चौयी शताब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौरा-णिक है, किंतु उसके मध्य-काल के बाद हो हम एक निश्चित द्याधार पर पहुँच जाते हैं। कामरूप के राजाओं की वंश-तालि-का, कान्यकुञ्जाधिपवि हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भारकर-वर्मा के निधानपुरवाले लेखों भें दी गई है। उसी राजा की नालंदावाली मुद्रा में उसके आठ पूर्ववर्ती राजाओं और उन की रानियों के नाम उल्लिखित हैं। इन दो लिपियों की सहायता से आसाम के राजाओं की जो वंश-वालिका उपलब्ध है, उस की पुष्टि बास के 'हर्षचरित' से भी होती है। प्रारंभ के राजाओं से हमें कुछ मतलब नहीं है। स्थूलरूप से हम कह सकते हैं कि जिस वंश से भारकरवर्मा का संबंध था, उसमें महाभूवि-वर्मा, चंद्रमुखवर्मा, स्थितवर्मा तथा सुस्थितवर्मा (जिसका दूसरा नाम मृगांक था ) नामक राजा हुए थे। आदित्यसेन के श्रकसङ्वाले लेख में, सुस्थितवर्मा पर महासेनगुप्त की विजय का जो उल्तेख मिलता है, उसके विषय में, हम पहले ही लिख चुके हैं। रयामादेवी नाम की रानी से सुस्थितवर्मा के एक पुत्र था, जिसका नाम भास्करवमी अथवा भास्करद्वित उपनाम कुमार था। वह हर्षवर्द्धन का समकालीन था और उसका पूर्व-वर्ती राजा संभवतः सुप्रतिष्ठितवर्मा था। किंतु यह नाम न तो नालंदा की मुद्रा में मिलता है और न 'हर्षचरित' में।

कामरूप का राज्य भारत की पूर्वतम सीमा पर स्थित था। इस देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए असिद्ध हैं। विदेशी

१ (एपिग्राफ़ित्रा इंडिका), जिल्द १२, ए० ६५ तथा आगे।

र जनरल आफ़ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६१६, पृ० ३०२ और आगे तथा १६२०, पृ० १५१—५२

श्राक्रमसों के होते हुए भी वे सफलतापूर्वक श्रपनी स्वतंत्रता को सुरिच्चित बनाए रहे। काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँति यह प्रांत भी भारतीय इतिहास की प्रमुख-धारा से न्यूनाधिक पृथक् था। समय-समय पर निस्संदेह उसका यह पार्थक्य नष्ट होता रहा। सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी भारत की राजनीति में न्यूनाधिक सिकय भाग लिया। उस समय उत्तरी भारव की राजनीतिक श्रवस्था इतनी श्रस्त-व्यस्त थी कि कामरूप का राजा, कन्नौज तथा थानेश्वर के राजा को श्रमृत्य सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ। जैसा श्रमी त्रागे चल कर बतलाया जायगां, गुप्तराजा उत्तरी भारत के सम्नाट् बनने के लिए एक बार फिर साहस बाँध कर प्रयत्न कर रहे थे। मालवा और गौड़ में गुप्तवंश की शक्ति शभी शेष थी। शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गौड़ लोगों का नेतृत्व 🌯 प्रहर्स किया। मालवा और गौड़ बहुत संभव है कन्नौज एवं थानेश्वर पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना कर रहे थे। हर्ष के पिवा प्रभाकरवर्द्धन का देहांव होते ही गुप्तवंशवालों ने मौखरियों तथा पुष्यभूतियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कामरूप का राजा गौड़-देश के गुप्तों के पार्श्व में उपद्रव कर सकता था। श्रवः थानेश्वर के राजा के लिए उस की मित्रता मूल्यवान् थी।

## उड़ीसा

वलभी की भाँवि उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा दिल्ला भारत दोनों की राजनीविक पद्धित से था। वलभी ही की भाँति उसकी भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; क्योंकि वह महा-नदी सीमाप्रांत के समीप ही स्थित था और पूर्वी घाट के मार्ग से आनेवाले किसी भी आक्रमणकारी को उत्तर की और वढ़ने से रोक सकता था। उत्तर भारत का कोई भी सम्राट् इस राज्य की उपेचा नहीं कर सकता था। किसी भी विपची राजा के हाथ में इस राज्य का होना उसके लिए खतरनाक था।

जड़ीसा एक बहुव प्राचीन राज्य है। अशोक के समय से लेकर अकबर के काल तक के अनेक सम्राटों ने उस पर आक-मेण कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता है कि प्रत्येक बार इसने कामरूप की भाँति, विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवल प्रतिरोध किया।

प्राचीन किलंग के देश में उड़ अथवा उड़ीसा कोंगद (आधु-निक गंजाम का जिला ) और मुख्य किलंग—जो कोंगद और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, आदि भाग सम्मि-लित थे; स्वर्गीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि स्थूल रूप से यह देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी और दामोदर निवयों के बीच का भू-भाग और महानदी तथा गोदा-वरी के मध्य का प्रदेश।

उसके राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना माल्म है कि अपने दिन्तिए भारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले में, 'भारतीय नेपोलियन' सम्राद् समुद्रगुप्त ने कम से कम पाँच ऐसे राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिनके राज्य प्राचीन किलंग देश की सीमा पर स्थित थे। उनके नाम ये हैं:—कोराल (वर्तमान कोलेक मील के इद-गिर्द का प्रदेश) का मंठराज; (२) पिष्टपुर (गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम्) का राजा महेंद्र; (३) गिरकोट्ट्र (गंजाम जिले में स्थित पीठपुरम्) का राजा स्वामिदत्त; (४) एरंडपल्ल ( संभवतः उदीसा में समुद्र के तट पर स्थित चिकाकोल के पास का एक नगर) का राजा दमन तथा (४) देवराष्ट्र (किलंग का एक प्रांत) का राजा कुनेर।

छठी शताब्दी के चतुर्थ चरण में शैलोद्भव नामक एक राज-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>राखालदास वनर्जी, हिस्ट्री आफ ओड़ीसा" जिल्द १, ए० ५-६

वंश बढ़ा शक्तिशाली बन रहा था। हमारे प्रयोजन के लिए इस वंश के केवल तीन राजाओं का उल्लेख करना पर्याप्त होगा— सैन्यभीत उपनाम माधवराज प्रथम, अयशोभीत प्रथम तथा सैन्यभीत उपनाम माधवराज द्वितीय। तोसरे राजा का पता हमें गंजाम के लेख से लगता है जो गुप्त संवत् ३०० (६१६-२०) ईंठे का है। वह एक सामंत था और कोंगद देश पर शासन करता था। वह महाराज हर्ष के प्रतिद्वंद्वी, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज शशांक की प्रभुता स्वीकार करता था। शशांक की मृत्यु के उपरांत कर्लिंग देश पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया।

उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हम एक और राज्य का उल्लेख, करेंगे। यद्यपि दिच्छ के राजों के सिलसिले में भी उसका वर्णन समान औचित्य के साथ किया जा सकता है। यह दिच्छि कोसल का राज्य था। आधुनिक मध्यप्रांत के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के कुछ भाग उस में सम्मिलित थे। यह देश उत्तरी कोसल से—जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, भिन्न था। जब ह्वेनसांग किलग से, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब वहाँ एक बौद्ध धर्मावलंबी चित्रय जाति का राजा शासन करता था। वह हैहय अथवा ह्योवंशी चित्रय राजा था। बाद को और संभवतः ह्वेनसांग के समय में भी उसकी राजधानी रतनपुर थी।

रतनपुर के इन हैहयवंशीय चत्रियों के पूर्व में त्रिपुर के कलचुरि लोग राज करते थे। त्रिपुर जवलपुर के समीप एक प्राचीन नगर था। छठी शताब्दी के उत्तराई में ये कलचुरि लोग वड़े शिक्तशाली हो गए। उनके राजा शंकरगण की राजधानी उड़जैन थी। वह ४६४ ई० में नासिक प्रांत पर शासन करता

भगंजाम ताम्रपत्र ( एपियाफित्रा इंडिका, जिल्द ६ ए० १४३)

वैद्य, मिडएवल इंडिया, ऋष्याय १५, पृ० ३४५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>त्रभोना के ताम्रलेख, एपिग्राफ़िश्रा इंडिका', निल्द ६, पृ० २६४

था। इससे तो वास्तव में यह सूचित होता है कि उमके अधि-कार में एक विस्तृत साम्राज्य था। उसके पुत्र बुद्धराज के भधीन विदिशा ( भीलसा अथवा वेसनगर ) था। सरमावनी के ताम्रलेखों के अनुसार वह ६१० ई० में आनंदपुर में शासन करता था, और उसने भृगुकच्छ विषय अथवा भड़ीच के संबंध में एक आज्ञापत्र निकाला । बहुत संभवतः भड़ीच के गुर्जर उनके करद राजा थे। बुद्धराज के पश्चात् ही दह (द्वितीय) प्रशांतराज ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया।

ज्ञात होता है कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल में कलचुरि लोग न केवल नासिक तक विस्तृत नर्मदा नदी के वरेटी के ही स्वासी बन गए; बल्कि मालवा तथा, गुजरात के एक वि-स्तृत प्रदेश को भी जीत कर उन्होंने अधिकृत कर लिया। उन की विजयों के परिसाम-स्वरूप वलभी के मैत्रकों तथा मालवा के उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के राज्य की कुछ ज्ञति अवश्य ही हुई होगी। महाराज दर्ष के सिंहासनारोहण के समय मध्यभा-रत में कटचुरि अथवा कलचुरि लोग काफी शक्तिशाली थे। उन की उपेता किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी। इस स्थल पर हम विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध वथ्यों के वीच इस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकते, हैं। उत्तरकालान गुप्त राजा महा-सेनगुप्त विदिशा और पूर्वी मालवा पर शासन करता था। शंकर-गए अवंदी अथवा मध्य-मालवा को अधिकृत किए था। मो-ला-पो अथवा पश्चिमी मालवा मैत्रकों के अधिकार में था। शंकर-गए के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० ई० के लग-भग, कुछ समय के लिए विदिशा अथवा भीलसा पर भी अधि-कार कर लिया था। परंतु इस बात को अवश्य समक लेना चाहिए कि भीलसा, अवंति, आनंदपुर आदि 'जयस्कंधावार' अर्थान्

<sup>े</sup>नुभो हुन्नेयिन, 'एंशंट हिस्ट्री श्राफ़ दि डेकन', ए० ८२ रूपिमाफ्रिया इंडिका', जिल्द ६ ए० २६७

प्रदेश ( सोडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का जिला रहा होगा। हे हिनसांग के कथनानुसार यह देश जंगली और प्रायः उजाड़ था। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी। डाकुओं के भुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकड़ का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिखाम था, जो हिनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे। यहां के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मौन हैं। संभवतः यह देश कांची के शिक्शाली पल्लव-राजा नरसिंहवर्मा ( ६३०—६६० ई० ) के अधीन रहा होगा।

# ्र द्रविड़ देश

चोल देश से चीनी यात्री द्तिए की छोर बढ़ा छौर जंगल को पार करता हुआ तो-लो-पी-तू अर्थात् द्रविङ् देश में पहुँचा?) इस देश की राजधानी कन-चिह-पो-लो अर्थवा कांचीपुर थी।

हैनसांग ने जिसे द्रविद देश लिखा है, वही वास्तव में पल्लव का राज्य था। इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है। आदिम पल्लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर जिले के अंवर्गत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बनाकर लगभग १४० वर्षों (२००-३४० ई०) तक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती तक विस्तृत था। गुप्त-सम्राट् समुद्र-गुप्त ने कांची में विष्णुगोप नामक पल्लव राजा से लगभर ३४० ई० में युद्ध किया था।

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्लव राजाश्री

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द पृ० २२५; स्मिय, 'श्रली हिस्ट्री श्राफ्त इंडिया', पृ० ४८३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'ग्रर्ली, हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया' पृ० ३३६

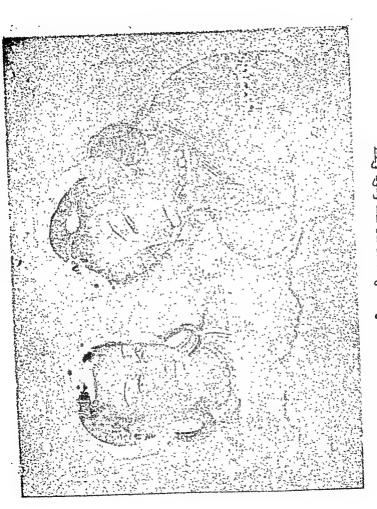

अजन्ता भी पहली गुफ़ा का एक भिति नित्र

प्रदेश ( सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का जिला रहा होगा। हे बेनसांग के कथनानुसार यह देश जंगली और प्रायः उजाड़ था। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी। डाकुओं के मुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकड़ का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिखाम था, जो हेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे। यहां के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मौन हैं। संभवतः यह देश कांची के शक्तिशाली पल्लव-राजा नरसिंहवर्मा ( ६३०—६६० ई० ) के अधीन रहा होगा।

# ्रद्रविड़ देश

चोल देश से चीनी यात्री दिल्ल की श्रोर बढ़ा श्रीर जंगल को पार करता हुआ तो-लो-पी-तू श्रर्थात् द्रविड़ देश में पहुँचा। इस देश की राजधानी कन-चिह्न-पो-लो श्रथवा कांचीपुर थी।

हैनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वही वास्तव में पल्लव का राज्य था। इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है। आदिम पल्लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर जिले के अंवर्गत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बनाकर लगभग १४० वर्षों (२००-३४० ई०) वक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती तक विस्तृत था। गुप्त-सम्राट् समुद्र-गुप्त ने कांची में विष्णुगीप नामक पल्लव राजा से लगभण ३५० ई० में युद्ध किया था।

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्लव राजाश्रौ

<sup>ै</sup>वाटर्स, जिल्द ए० २२५; स्मिथ, 'श्रर्ली हिस्ट्री श्राफ्त इंडिया', ए० ४८३

व्हिमय, 'ग्रलीं, हिस्ट्री ग्राफ्त इंडिया' ए० ३३६



यजनता की पहेंगी पुष्ठा का एक मिति निय

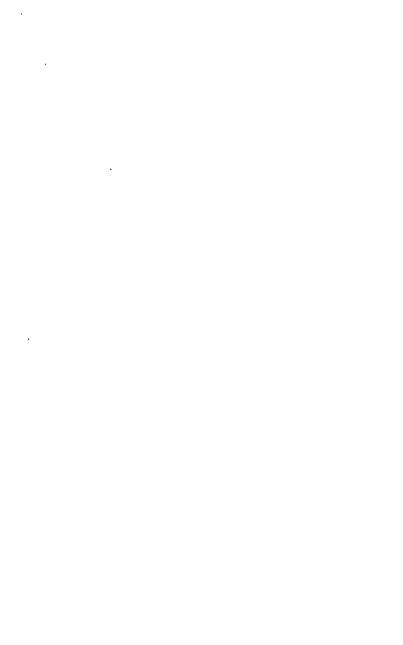

के अनंतर और भी राजा हुए, जिनके नामों का उल्लेख संस्कृत के अनेक लेखों तथा प्रंथों में मिलता है। उनका इतिहास अत्य-धिक शृंखलाहीन है। उनकी क्रमबद्ध वंश-वालिका तैयार करने के लिए अभी तक जो कुछ प्रयत्न गया है, वह असंवोषप्रद है। उनका शासन-काल स्थूल रूप से ४४० ई० तक था। सिंहविष्णु के सिंहासनारोहरा के समय (४७४ ई०) से पल्लवों का इतिहास संब्द हो जाता है। उस समय से लेकर राष्ट्रकृटों के उदय (७४३ हैं ) तक पल्लवों तथा चालुक्यों के बीच बहुधा युद्ध होते रहे, भौर दोनों एक-दूसरे को स्वभावतः अपना शत्रु सममते रहे । इन दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने दक्तिए में अपना आधिपत्य स्था-पित करते का प्रयत्न किया । सिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र-वर्मा का नाम पल्लव जावि की कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। जलितकला का प्रेमी होने के अविरिक्त वह एक प्रसिद्ध कवि वथा निपुस सांगीतिक था। यदापि वह एक वीर पुरुष था, किंतु अपने समकालीन महान् चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं कर सका । ६०६-१० ई० के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी पराजय दी। ऐहोडे के लेख की सजीव भाषा में लिखा है कि उसने (पुलकेशी द्विवीय ने) पल्लवों के स्वामी की—जिसने उसके अभ्यु-दय का विरोध किया था—क्योति को अपनी सेना की गर्द से अधकाराच्छन कर दिया और कांचीपुर की दीवालों के पीछे उसे विलीन कर दिया।" महेंद्रवर्मा के उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मी प्रथम के शासन-काल (६३०-६६०) में परुलव राजशक्ति ने छपनी ब्रम्सोन्नित की । ६४० ई० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा वन वहाँ नरसिंहवर्मा प्रथम ही शासन कर रहा था। पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर तथा उसकी राजधानी बातापीपुर को संपूर्णवः व्वस्त कर उसने अपने वंश की प्रविष्ठा फिर से स्थापित भी। चीनी यात्री ने द्रविड् देश को प्रसन्न तथा समृद्धिशाली पाया । वहाँ पर श्रन्न फल और फूल प्रचुरता के साथ उत्पन्न होता था।

### मलकूट

द्रविड़ देश के द्विस में मलकूट देश था। द्वेनसांग वहां स्वयं नहीं गया, किंतु कांची के बौद्ध भिज्ञ मों से उसने उसका सच्चा वृत्तांत प्राप्त किया। बाटर्स महोदय का कथन है कि यशिष्ट यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, वथापि "देश, जनता तथा बौद्ध भमावशेष का वर्सन स्पष्टतः किसी प्रत्यत्तदर्शी का प्रतीत होता है"। जिस देश को उसने मलकूट लिखा है, वह निश्चय ही धुन द्विस में स्थित पांड्य देश था। त्रिचनापल्ली श्रीर कंभी ट्रावंकोर के भी कुछ भाग को लेकर वह लगभग श्राधुनिक मदुरा तथा विनेवली के बराबर था।

पांड्य लोग बहुत प्राचीन जाति के लोग थे। वैयाकरण कात्यायन, पिरसस आफ दि इरीथियन सी' के रचियता और सिनी तथा
टालेमी उनका उल्लेख करते हैं। प्राचीन तामिल साहित्य में भी
उनका उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी में उनका इतिहास
न्यूनाधिक अज्ञात है। उस काल के इतिहास से हमारा कुछ प्रयोजन भी नहीं है। ६४० ई० के लगभग जिस समय चीनी यात्री
कांची में ठहरा था, उस समय पांड्य राजा, पल्लव राजा नरसिंहवर्मा को—जो संभवतः दिल्ख का सबसे अधिक शिक्शाली
राजा था—कर देता था। यह पांड्य राजा कौन था १ हमें निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं है। राजधानी विषय में ह्वेनसांग जिलकुल मौन है; किंतु वह निश्चय ही मदुरा रही होगी, क्योंकि बहुत
प्राचीन काल से पांड्य राजाओं कीह राजधानी थी।

द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुलो देश में पहुँचा। इसे कोंक खपुर निश्चय किया गया है, श्रीर विद्वानों ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु हमें यह समरण रखना चाहिए कि ह्वेनसांग के कथनानुसार कोंक खपुर कांची से लगभग ३३३

वाटर्स, जिल्द २, ए० २२६

मील की दूरी पर था। इससे प्रकट होता है कि यह कोंकखपुर
मेसूर में कहीं था। किंतु हमें ज्ञात है कि कोंकस मैसूर देश का
प्राचीन नाम नहीं था। अतः कोंकसपुर अथवा कोंकसनगर
को राजधानी वतलाना ठीक नहीं प्रतीत होता। यह भी स्मरस
रखना चाहिए कि मूलअथ का पाठ इस स्थल पर स्पष्टतः अशुद्ध
है। वास्तव में 'जीवनी', फेंग-चिह तथा हो नसांग के चीनी भाषा
में लिखित मूल अमस-वृत्तांत में इस नाम के विभिन्न रूप उपलच्च होते हैं। फेंग-चिह नामक प्रथ में उसका नाम कुंग-टा-नापुलो दिया है। संभव है कि यह पाठ शुद्ध हो और कुंग-टा-नापुलो से कुंतलपुर का अभिप्राय हो। कुंतल कनाड़ी देश का प्राचीन
नाम है। इस दशा में कुंतलपुर का अभिप्राय मैसूर देश के कदंब
लोगों की राजधानी वनवांसी से होगा।

रद्ध ई० के लगभग वनवासी में मयूरशर्मा ने एक ब्राह्मण् राज-वंश की स्थापना की। मयूरशर्मा के उत्तराधिकारी शक्ति-शाली राजा हुए। मध्य-दिल्ल के वाकाटक राजाओं तथा उनके द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्राटों के साथ उनका राजनीविक संवंध था। वाकाटक राजाओं के साथ उन्होंने विवाह संवंध भी स्थापित किया। पाँचवीं शवाब्दी के प्रथम चरण में काकुस्थवर्मा की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्रसेन के साथ किया गया। नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुष्त का पौत्र था। कठी शवाब्दी के मध्यकाल तक कदंव लोग वैजयंती अथवा वनवासी को राजधानी वनाकर कनाड़ी देश पर शासन करते रहे। इसके अनंतर वादामी के चालुक्यों के अभ्युद्य के कारण उनकी शक्ति का हास हुआ। होनसांग के समय में मधुवर्मा नामक कदंव राजा राज करता था। वह पुलकेशी द्वितीय और पल्लव-राजा महेंद्रवर्मों का समकालीन था। वह एक स्वतंत्र राजा नहीं था; चित्क पुलकेशी द्वितीय की प्रभुता स्वीकार करता था। व

भोरेज, 'कदंबकुन्', जिसमे जायसवाल महोदय ने अपनी पुस्तक

वनवासी के कदंब वंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का नाझण वंश भी संत्रेप में उल्लेखनीय है। गंगों का राज्य वही था जो आज-कल मैसूर में गंगवादी के नाम से ज्ञात है। इतिए में समुद्रगुष्त के आक्रमण करने के बहुत पूर्व ३०० ई० के लगभग उनका शासन प्रारंभ हुआ। कदंब वंश के राजाओं के साथ गंग-वंशीय राजाओं का वैवाहिक संबंध था। पाँचवीं और छठी शंताब्दी में चानुक्यों के अभ्युद्य से कदंब लोगों की भाति गंग लोगों की शक्ति भी कमजोर हो गई। होनसांग के समय में गंग देशनि:संदेह चालुक्यों के अधीन था। यात्री इस राज्य का कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं।

श्रंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मो-हो-ल-च-श्र श्रथवा महाराष्ट्र देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उसका स्थान सर्वप्रथम है। कोंकरापुर के पश्चात् ह्वेनसांग यहीं गया था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय शासन करता था। नर्मदा नदी के दिल्ल में वह सबसे श्रोधिक शक्तिशाली सम्राट्था। चालुक्य वंश की स्थापना ४४० ई॰ के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी। उसने वावापी-बीजा-पुर जिले में स्थित आधुनिक वादामी को अपनी राजधानी बनाया था। कीर्तिवर्मा तथा मंगलेश नाम के उसके दो पुत्रों ने इस नवस्थापित राज्य की सीमा का विस्तार किया। कींकण के मौर्यों पर विजय-लाभ कर चालुक्य लोग दिल्ग में बड़े शक्ति-शाली वन गए। मंगलेश का भवीजा पुलवेशी द्वितीय ६०८ ई० में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। दूसरे वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने विजय-चेत्रमें पदार्पण किया। उसकी वरावरी उत्तर के विजयी सम्राट् महाराज हर्ष भी नहीं कर संकते। उसकी सेना ने नर्मदा नदी की तरेटी से लेकर कुमारी अंतरीप तक

<sup>&#</sup>x27;इंगिरियल हिस्ट्री आफ इंडिया' में उद्धरण दिया है। देखिए, ए० ६४ व ६६

संपूर्ण दक्षिण को रौंद डाला। गुर्जर, लाट वधा मालव लोगों को उमने अपने प्रभाव-देत्र के अंवगत कर लिया। पहाव-राजा महेंद्रवमी उसका लोहा मान गया और विवश होकर उसने कांचीपुर की दीवालों के पीछे शरस ली। सुदूर दिक्स के राज्यों— बोल, पांड्य तथा केरल-ने भी चालुक्य राजा की शक्ति का अतु-मन किया। यही राजा था, जिसने कन्नीज और थानेश्वर के राजा हर्षवर्द्धन को पराजित किया। यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ष सममी गई, श्रीर उसका उल्लेख हमें दर्प-पूर्ण शब्दों में चालु-क्यों के बहुसंख्यक दानपत्रों में उपलब्ध होता है। इन दानपत्रों में लिखा है कि संपूर्ण उत्तरापय के स्वामी श्रीहर्ष को पराजित करके पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम 'परमेश्वर' प्राप्त किया। महाराज हुई की विजय के संबंध में हम इसकी विवेचना फिर करेंगे । पुलकेशी के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि "वह जाति का चत्रिय या और उसका नाम पु-लो-कि-शे था। उस राजा का उदारतापूर्ण आधिपत्य बहुत दूर-दूर तक र्थापित था और उसके सामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। राजा शीलादित्य महान् इस समय पूर्व तथा

शिहर्ष के लिये 'सकलोत्तरापथनाथ' की उपाधि के विषय में डा॰ तिपाठी का यह मत है कि इसे अन्तरशः सत्य नहीं माना जा सकता। श्री गौरीशंकर चटर्जी ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी लिखा है परंतु सुक्ष्म विचार करने पर उनका भत अमान्य हो जाता है। उत्तरापथ में हिमालय से लेकर विष्यापक्ष त तक के प्रदेश सम्मिलत हैं। अतएव इस भूमाग पर विचार कर यह कहना पहता है कि यदि उत्तरापथ का चेत्र हिमालय से विष्या तक विस्तृत माना जाय तो हर्ष का राज्य हम संपूर्ण माग पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका शासन सीमित रहा। लेकिन उत्तरापथ का अर्थ साधारण रूप से प्रहण करने पर चालुक्य लेखों में उल्लिखित हर्ष के लिये उस पदवी के संबंध में कोई आपित नहीं हो सकती [ डा॰ रमाशंकर त्रिपाठी एशंट इंडिया पृ० २६८ तथा फुटनोट ३]—सं०

पश्चिम में चढ़ाई कर रहे थे, दूर और समीप के देश उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी अधीनता मानने से इन्कार कर दिया।

# उपसंहार

े लगभग ४०० और ६४० ई० के बीच, उत्तरी तथा दिल्ली भारत में जो राज्य वर्तमान थे, उनका विचार संचेप में कर चुके। मध्यदेश के राज्य की—जो महाराज्य हर्षवर्द्धन के साम्राज्य का एक अंग था-पूर्ण विवेचना हम आगे करेंगे। श्रीहर्ष कन्नीज के सिंहासन पर ६०६ ई० में बैठे। उनके सिंहासनारोहण के कुछ पूर्व, उत्तरी भारत अनेक शक्तियों में विभक्त था। उनमें से कुछ अपना राजनीविक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ कर रहे थे। मौखरि लोग कन्नौज को श्रपनी राजधानी बना कर कम से कम सोन नदो तक—और संभवतः कुछ आगे तक—विस्तृत , पंक विशाल देश पर शासन करते थे। उत्तरकालीन गुप्त राजे जिन्होंने सर्वेप्रथम मगध में किसी स्थान पर शासन करना प्रारंभ किया था ऋौर जिन्होंने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए. थे और संभवतः प्रयाग तक विस्तृत प्रदेश पर शासन कर रहे थे। मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में निरंतर युद्ध किया करते थे। वे दोनों उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित कर सर्वाधिपति सम्राट् वनने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रविद्वंद्विता में मौलरियों ने गुप्त राजाओं को पराजित कर दिया। उत्तरी भारत में यदि कोई राजा महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित होने का श्राभिमान कर सकता था तो वह कन्नौज का मौखरि-नरेश था।

वंगाल के गौड़ लोग छठी शताब्दी में एकता के सूत्र से आवद्ध नहीं हुए थे। सारा देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में

१वाटर्स, जिल्द २, ५० २३६

विभक्त था। उनमें बंग-समवट तथा कर्छसुवर्श के राज्य अधिक शिसद्ध थे। ईशानवर्मा मौलिर के शासन-काल में उत्तरी बंगाल के गौड़ों ने मौलिरियों का लोहा मान लिया। उन पर उस गुप्त वंश की छोटी-छोटी शाखाएं शासन करती थीं, जिसने एक समय संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। छठी शताब्दों के अंतिम चरण में शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त वंश का था—वंगाल के सभी राख्यों को अपने अधीन कर लिया था। इस शक्तिशाली राजा की प्रभुता में गौड़ लोग एकता के सूत्र में वंध गए। यद्यपि शशांक का उत्थान और पतन एक रहस्य है, किंतु इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि हर्ष के सिहासनारोहण के छुछ समय पूर्व और पश्चात् उसने उत्तरी भारत की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। गौड़ देश के गुप्त लोग यदि अपने मालवा के संवंधियों के साथ मिल जाते तो वे निस्संदेह कन्नौज तथा कामेश्वर के राजाओं के लिए भय के कारण हो सकते थे।

पश्चिम में, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, वलभी के मैत्रकों की स्थित बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। उनका राज्य दिल्ला के पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों को आनेवाले मार्ग के एक महत्त्वपूर्ण द्वार की रखवाली करता था। यह नर्मदा के सीमा-प्रांत के समीप स्थित था। दिल्ला तथा उत्तरी भारत के कमागत राजवशों—गुप्त वाकाटक आदि—ने उसकी स्थित की महत्ता को समम लिया था और उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला लेने अथवा उस पर इद नियंत्रण स्थापित रखने की चेष्टा भी की थी। उत्तरी तथा दिल्ली साम्राज्य के वीच वह एक मध्यस्थ राज्य था। दिल्ला तथा उत्तर का प्रत्येक सम्राट् उसकी राजनीतिक स्थिति पर बड़ा ध्यान रखता था। यदि कोई अन्य राजा उस पर आक्रमण करता था, तो वह बहुत व्यव और वितित हो जाता था। आगे चल कर हम देखेंगे कि महाराज हर्ष और। पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह भी था कि

इन दोनों भारवीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरें के मनोभाव की रक्ता के लिए वलभी से अपना हाथ अलग नहीं रक्ला।

पूर्व में स्थित उड़ीसा राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रज्ञा के लिए कुछ कुछ महत्त्वपूर्ण थी। महानदी की स्थिति भी कम चितनीय नहीं थी। संभवतः उससे हो कर बंगाल छीर फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था। दिल्ला के खाक्रमण से महानदी-सीमा की पूर्ण रज्ञा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रवल सेना का रखना अनिवार्य था। अतः उत्तरी साम्राज्य को सुरित्तत बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को या वो उसमें सिम्मलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर दृद नियंत्रण रक्खा जाय।

महाराज हुष के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दिन्या में दो बड़ी शिक्याँ थीं—चालुक्य और पल्लव। चालुक्यों का अधिकार समूचे दिन्यी पठार पर—समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक—स्थापित था। उनकी राजनीतिक प्रभुता प्रायः उत्तरी सीमा के उस पार तक—लाट, मालवा, तथा गुजर तक फैली थी। दिन्या का शेष भाग प्रायः पल्लवों के अधिकार में था। चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता होती रहें वी थी। चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों की भाँति कन्नीज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुवा भी थी। जब दिन्या में राष्ट्रकूट लोग शिक्त शाली बन गए, तब पल्लवों की शिक्त बहुत कमजोर हो गई। वे राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रवल अकांचा को दबा नहीं सके।

### द्वितीय अध्याय

# हर्ष कां प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण

हर्ष के पूर्वज

थानेश्वर के इर्द-गिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। वाख के कथनानुसार श्रीकंठ नाम का जनपद—जिसका थानेश्वर एक ग्रंतर्भुक्ति प्रदेश था—बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन श्रीर सुंदर कुंज, श्रुत्र से संपन्न खेत श्रीर फलों से भरे वाग्र थे। देश के निवासी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार की त्रावश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमाए में उपलब्ध थीं। लोगों का श्रावर्ण निष्कलंक था। वे पुण्यात्मा थे और उनमें अविधिसकार का भाव श्रावश्यकता से श्रीधक मात्रा में वर्तमान था। उनके बीच महापुरुषों का श्रभाव नहीं था। अधम, वर्णसंकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था।

इसी देश में कौरवों तथा पांडवों के मध्य महायुद्ध हुआ था। यह एक पवित्र 'धर्मचेत्र' माना जाता था और कुठदेश अथवा कुठचेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम था, कुठदेश का नाम उसका पर्यायवाची था। प्राचीन काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदर्श नियम निर्दिष्ट किया करते थे।

सत्य के जिज्ञासुओं तथा सांसारिक सुख की कामना करने-वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। विद्वानों और योद्धाओं से यह देश भरा पढ़ा था। लिलव-काल के प्रेमियों की संख्या भी इन दोनों भारवीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरें के मनीभाव की रत्ता के लिए वलभी से श्रपना हाथ श्रलग नहीं रक्ला।

पूर्व में स्थित उड़ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ-कुछ महत्त्वपूर्ण थी। महानदी की स्थिति भी कम चिंतनीय नहीं थी। संभवतः उससे हो कर बंगाल और फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था। दिल्ला के आक्रमण से महानदी-सीमा की पूर्ण रक्षा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रवल सेना का रखना अनिवाय था। अतः उत्तरी साम्राज्य को सुरिक्त बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को या दो उसमें सम्मिलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर इद नियंत्रण रक्खा जाय।

महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दिन्य में दो बड़ी शिक्तयाँ थीं—चालुक्य और पल्लव। चालुक्यों का अधिकार समूचे दिन्यि। पठार पर—समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक—स्थापित था। उनकी राजनीतिक प्रभुता प्रायः उत्तरी सीमा के उस पार तक—लाट, मालवा, तथा गुजर तक फैली थी। दिन्य का शेष भाग प्रायः पल्लवों के अधिकार में था। चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता होती रहेती थी। चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों की भाँति कन्नोज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुवा भी थी। जब दिन्य में राष्ट्रकूट लोग शक्ति शाली बन गए, तब पल्लवों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। वे राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रवल अकांचा को दबा नहीं सके।

## ं द्वितीय ऋध्याय

# हर्ष का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहरा

हर्ष के पूर्वज

थानेश्वर के इर्द-गिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। वास के कथनानुसार श्रीकंठ नाम का जनपद्—जिसका थानेश्वर एक श्रंतर्भुक्ति प्रदेश था— बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन श्रीर सुंदर कुंज, श्रुत्र से संपन्न खेत श्रीर फलों से भरे बाग थे। देश के निवासी सुख श्रीर शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार की श्रावश्यक वन्तुएं प्रचुर परिमास में उपलब्ध थीं। लोगों का श्रावरस निष्कलंक था। वे पुर्यात्मा थे श्रीर उनमें श्रितिथि-सत्कार का भाव श्रावश्यकता से श्रीयक मात्रा में वर्षामान था। उनके वीच महापुरुषों का श्रमाव नहीं था। श्रधम, वर्ससंकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था।

इसी देश में कीरवों तथा पांडवों के मध्य महायुद्ध हुआ था। यह एक पितत्र 'धर्मचेत्र' माना जाता था और कुठदेश अथवा कुठचेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम था, कुठदेश का नाम उसका पर्यायवाची था। प्राचीन काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदर्श नियम निर्दृष्ट किया करते थे।

सत्य के जिज्ञासुत्रों तथा सांसारिक सुख की कामना करने-वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। विद्वानों और योद्धाओं से यह देश भरा पड़ा था। लिलव-काल के प्रेमियों की संक्या भी कम न थी। गुस तथा धार्मिक आचरस का बड़ा सम्मान किया जाता था।

नीनी यात्री का कथन है कि यहाँ के लोगों के रीति-रिवाज और रहन-सहन संकुचित तथा अनुदार थे। संपन्न कुल अप- अ व्यथिता में एक दूसरे से प्रतिस्पद्धी करते थे। मंत्र-विद्या में लोगों का बड़ा विश्वास था। अद्भ त अथवा चमत्कारपृष्टी कार्यों का वे बहुत मृत्य लगाते थे। वे कंतु चीनी यात्री का यह कथन ठीक नहीं है। बौद्धधर्म के प्रेमी होने के नाते उनके लिए एक ऐसे देश के लोगों की रहन-सहन में त्रुटियाँ निकालना स्वाभाविक था, जहाँ बौद्धों की संख्या बहुत अलप थी और जहाँ अधिकांश जनता जाति-पाँति के नियमों को मानती तथा देवी देवताओं की पूजा करती थी।

थाने रवर देश में पुष्यभूति नामक एक राजा हुआ। वह शिव के का अनन्य उपासक था। वह निस्संदेह तीनों लोकों को अन्य सब देवताओं से शून्य सममता था। उसकी प्रजा भी शिव की उपासना करती थी। पुष्यभूति दिल्लिए देश से आए हुए एक शैव महात्मा के प्रभाव में आ गया था। उन महात्मा के प्रति उसके हृदय में बड़ी अद्धा और सम्मान था। महात्मा का नाम भैरवाचार्यथा। एक बार उन्होंने पुष्यभूति से श्मशानभूमि में चल कर वेतालसाधना नामक एक धार्मिक किया के संपादन में सहायता प्रदान करने की प्रार्थन: की। र राजा ने बड़े प्रेम-भाव से

—'इंपेचरित', पृ० १५१

१देखिये, 'हर्षचरित' 'तृतीय उच्छ्वास, पृ० १४७ और आगे। व्वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३-४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्चन्यदेवताश्चन्यममन्यतत्रैलोक्यम्'—'हर्पचरित', १० १५१

४महाकालहृद्यनाम्नो महामंत्रस्यः महाश्मशाने जपकोट्या इतः पूर्वसेवोऽस्मि तस्य च वेतालसाधनावसाना सिद्धिः अध्यक्षित्रस्य सा दुरापा त्वं चालमस्मै कमंगी अध्यक्षित्रस्य

उन्हें सहायता दी। उसकी दृढ़-भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीदेवी रमशान-भूमि में प्रकट हुई। देवी ने उसे वर दिया कि तुम एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे। देवी का वरदान अप्रलीभूत हुआ और इस प्रकार पुष्यभूति उस राज्य-वंश का संस्थापक हुआ, जिसमें सबसे आधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा श्रीहर्ष हुए। हर्ष-संवत् २२ के वंसखेरा के ताम्रलेख, संवत् २४ के मधुवन वाले फलक, सोनपत की ताम्र मुहर से तथा नालंदा में प्राप्त मुहर से महाराज हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं और उनकी रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। उनके नाम इस प्रकार

नरवर्द्धन = विश्वणीदेवी राज्यवर्द्धन = श्रम्सरोदेवी श्रादित्यवर्द्धन = महासेनगुप्तादेवी प्रभाकरवर्द्धन = यशोमतीदेवी

राज्यवर्द्धन

अब यदि हम हर्ष के सिंहासनारोहण के समय (६०६ ई० से पीछे की ओर हिसाब लगाते हुए चलें और प्रत्येक राजा का शासन-काल स्थूलरूप से २४ वर्ष का मान लें, (राज्यवर्द्धन को छोड़कर जिसने केवल पाँच मास. तक राज्य किया था) तो हम इस परिमाण पर पहुँचते हैं कि नरवर्द्धन ४०४ ई० में सिंहा-सन पर बैठा। इस प्रकार स्थूल-रूप से विचार करने पर मालूम

१देखिए, 'एपिग्राफ़ित्रा इंडिका', जिल्द् ४, ५० २०८

२ ,, ,, ,, जिल्द १, ५० ६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,, 'गुप्त इंस्किप्शंस', नं० ५२

४'जर्नल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६१६ ए० ३०२ तथा १६२० ए० १५१—१५२

होवा है कि पुष्यभूति के वंश की स्थापना छठी शताब्दी के आरंभ में हुई थी। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार ग्रम-साम्राज्य की निर्वलता के कारण उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित हो गए थे। थाने-रवर का वंश पहले किसी सर्वभौम राज्यशक्ति के अधीन था। जायसवाल महोदय ने 'मंजुश्री मूलकल्प' के एक पद की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार थानेश्वर के राजाओं के वंश की उत्पत्ति उसी नगर के विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन से हुई। ' 'वर्द्धन' की उपाधि जो इस वंश के राजाओं ने धारण की, उनके पूर्वजों से ली गई थी। जैसा कि उनकी उक्त उपाधि से प्रकट होता है. वे वैश्य जाति के थे। पहले वे मौखरियों के मंत्री थे, फिर बाद को वे स्वयं राजा वन बैठे।

मालवा के सम्राट् विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन के साथ थाने-रवर के वर्द्धन राजाओं का संबंध दिखाने का प्रयत्न करना निस्संदेह बड़ा रोचक है। किंतु उसका पूर्णतया समर्थन करने के लिए श्रविरिक्त संवोधप्रद प्रमाखों तथा युक्तिपूर्ण प्रवल तर्कों की श्रावश्यकवा है। इस प्रश्न से संबद्ध 'मंजुश्रीमूलकल्प' का विवादप्रस्त पद वास्तव में बड़ा श्रस्पष्ट श्रीर गड़बड़ है। मेरा विचार है कि इस पद के ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों में 'विष्णु' से

ेजायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', ए० २८

विवादमस्त शलोक इस प्रकार हैं:—

विष्णुप्रभवी तत्र महाभोगो धनिनो तदा ॥ ६१४ ॥
मध्यमात् तौ नकाराद्यौ मंत्रिमुख्यौ उभी तदा ।
धनिनौ ... । ६१४ ॥
ततः परेण भूपालो जातानामुनुजेश्वरौ ॥ ६१६ ॥
सप्तमण्टशंता त्रीखि श्रीकंठवासिनस्तदा ।
श्रादित्यनामा वैश्यास्तु स्थानमीश्वरवासिनः ॥ ६१७ ॥
भविष्यति न संदेहो श्रांते सर्वत्र भूपतिः ।
हकाराख्यो नामतः प्रोको सार्वभूमिनराधिपः ॥ ६१८ ॥

—जायसवास, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया,' संस्कृत-भाग, ए॰ ४%

उत्पन्न दो धनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बौद्धधमें के बड़े भक्त थे और मंत्रि-पद पर प्रतिष्ठित थे,। ६१७ वें श्लोक में श्रीकंठ (थानेश्वर) से संबंध रखनेवाले एक नए राजवंश का उल्लेख है। ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों के साथ ६१७ वें श्लोक का संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है। इस स्थल पर यह भी लिख देना उचित है कि ६१७ वें क्लाक के 'आदित्यनामा विश्या-स्तु..... श्रादि पद से यह नहीं प्रकट होता कि वह आदित्य-बर्द्धन नामक किसी राजा-विशेष की और संकेत कर रहा है। प्रथमती के कथन का अभिप्राय यह है कि थानेश्वर राजवंश से सुवंध रखनेवाले तीन राजा थे और वे आदित्य की उपाधि धारण करते थे। हम जानते हैं कि महाराज हर्ष 'ब्राद्धित्य'—शीलादित्य नकी उपाधि घारण करते थे। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के पदों में व्याकर्ण तथा वाक्य-रचना संवधी बड़ी बेंडव भूते दिखाई पंड़ती हैं। ऐसी अवस्था में उन पदों की सहायता से ऐतिहासिक तथ्य पर पहुँचना कठिल ही नहीं, बरन असंभव प्रतीत होता है। यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि मुलप्रथ के ६१४ वें र्लोक के एक पद का पाठांवर—'विष्णु प्रभवी' के स्थान पर त्राहासप्रभवी'-मिलवा है। ऐसी दशा में विष्णुबद्धन के साथ यानेश्वर के वंश का संवंध दिखाने का विल्कुल प्रश्न हो नहीं बठता है। WEST LETTERS OF STREET STREET

### रामा उस अव**वर्तन राजांत्रों की जाति** है उहार हो हो

मालवा के सम्राट्यशोधमें तथा थानेरवर के वर्द्धन राजाओं के बीच संवध शृंखला स्थापित करनेवाले सिद्धांत का मूल्य चाहे जो कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजुशोमूलकल्प' का रचियता बर्द्धन राजाओं को वैश्य जाति का बतलाता है। वास्तव में 'बर्द्धन' की उपाधि ही इस बात को प्रकट करती है और होन-सांग के लिखे हुए अमफ-बृतांव से हमें इसे बात का प्रत्यन्त प्रमाण

प्रभाकरवर्द्धन की रानी महादेवी यशोमती थी। वह "राज़ा के वत्तस्थल पर उसी भाँति शोभायमान थी जिस प्रकार कि लक्ष्मी नरक-विजेता विष्णु के वज्ञ पर। " विरकाल तक प्रमा-करवद्धीन के कोई संवान नहीं उत्पन्न हुई। वह स्वभाव से ही, श्रादित्य का भक्त था, अतः उसने संतान के लिये श्रादित्यदेव की प्रार्थना का ऋोर ऋंत में उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। उसके तीन संतान उत्पन्न हुई जिनमें सबसे बड़ा राज्यवर्द्धन था। यह राज-कुमार मानो सकल राजाओं के दल को द्वाने के लिये वज्र के परमासुत्रों से निर्मित् था। ै उसके जन्म के अवसर पर पूरे एक माह तक उत्सव मनाया गया। कुछ और समय के व्यतीत होने पर श्रावण के मास में, जब कद्व के बृत्त में कलियां लगने लगीं, चावक का चित्त विकासत होने लगा तथा मानस के निवासी मूक वन गए, यशोमती के गर्भ तथा हृदय में एक साथ ही हर्ष का उदय उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवी के गर्भ में चक-पाणि का; अशेर अंत में व्येष्ठ मास में, कृष्त्पत्त द्वादशी को, गोधूली के उपरांत ही, जब कि निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई हर्षे का जन्म हुआ । राज-उयोविषी तारक, ने घोषणा की कि मान्धाता के समय से लेकर अब तक चकवर्ती राजा के जन्म के लिये। उपयुक्त होते शुभ योग में संपूर्ण संवार में कोई दूसरा

<sup>ि</sup>श्या श्रस्य वज्ञसि नरकाजितो लक्ष्मीरिक ललासं-'धर्षचरित', १० १७७ वर्षा व

<sup>ा</sup> २ सर्वोवीशत्यच्चपातायवज्रयरमाणुभिरिव निर्मितं — 'हर्षचरित', पृ॰ १८१

<sup>- &</sup>lt;sup>3</sup>कुड्मिलतकदंवकतरी, विकसितचातकचेतिस मूकमानसीसि देव्या देवक्या इव चक्रपाणि, यशोमत्या हृद्ये गर्भे च सममेव संवभूव - 'हर्पचरित', १० १८२

<sup>े</sup>ततश्च प्राप्ते ज्येष्ठामूलीये बहुलासु बहुलपद्मद्माद्शयां ज्यतीते प्रदोपसमये समारुष्कृति च्यायीवने सहसेवांतःपुरे समुद्रपादि कोलाहलः स्त्रीजनस्य—'हर्पचरित', पृ० १८३

व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है। हिर्ष ऐसे शुभलम में पैदा हुए जो व्यविपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अभिषंग से मुक्त था और उस क्षण सब ग्रह उच्च स्थान पर स्थित थे।

राजमहल में, नगर तथा प्रामों में बढ़ा आनंद मनाया गया।
ब्रह्मणों ने नवजात शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रों का
उच्चारण किया। राजपुरीहित हाथ में फल तथा शांति-जल ले
कर शिशु को आशीर्वाद देने के लिए आया। प्राचीन प्रथा के
अनुसार कुल के बड़े-बूढ़े लोग भी आए। बंदी कारागार से
मुक्त कर दिए गए। राजधानी में पंक्ति की पंक्ति दूकाने लुटा दी
गइ। उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेवक, विद्वान तथा अनपढ़, छोटे और बड़े, सुरासेवो एवं सेवक, मद्र कुमारियों तथा
बुद्धा कुरूपा सियों के बीच कुछ, भेद-भाव नहीं था। नगर की
समस्त जनता प्रसन्नता के मारे नाचने लगी थी। गाने और बाजे
की व्वति सवत्र गूँच उठी।

वास ने 'हर्षचरित' में जो कुछ विवरस दिया है उसके
आधार पर चिंतामांस विनायक वैद्य महोदय ने महाराज हर्ष
की ठीक ठीक जन्म-तिथि निश्चय करने की चेंद्रा की है । उन
के कथनानुसार च्येच्ठ वदी द्वादशी शकसंवत् ४११ (४८६ ई०) को
१० वजे रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नज़त्र में था और च्येच्ठ
बदी द्वादशी शक संवत् ४१२ (४६० ई०) में भी चंद्रमा उसी
नज्ञ में स्थित था । इन दोनों संवतों में से शक ४१२ अधिक
संभव प्रतीत होता है; क्योंकि शक संवत् ४१२ में द्वादशी तिथि
स्योदय के पश्चात् प्रारंभ हुई थी । जेच्ठ वदी द्वादशी शक संवत्
४१२, अंग्रेजी गर्मना के अनुसार रिववार, ४ जून, सन् ४६० ई०
होता है। इस प्रकार की ज्योतिष-गर्मना के आधार पर ठीक तिथि
का निर्धारित करना सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

पै व्यतिपातादिसर्वदीषाभिषंगरिहते ब्राहनि सर्वेषू सस्थानिस्थतेष्वेव प्रहेष्वीहिश लग्ने भेजे जन्म—'हर्पचिरित' पृ० १८४

विशेष कर प्रस्तुत गणना की सत्यता के संबंध में तो हमारा संरेह और भी बढ़ जाता है। क्योंकि हमें सब ठीक ठीक बातें उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर लिखा गया है कि हुई, गोधूली के उप-रांत ही जब निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई थी, पैदा हुए थे। इससे वैद्य जी १० बजे रात्रि का समय अनुमान करते हैं। किंतु जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उनके अनुसार जन्म-काल इससे पहले ही माना जा सकता है। यदि जन्म का ठीक समय १० वजे रात्रि मान भी लिया जाय तो भी हम किसी एक निश्चित परिगाम पर नहीं पहुँचते। हमारे सामने शक संवत् ४११ और ४१२ का प्रश्न आ उपस्थित होता है। इसके अति-रिक वैद्य महोदय स्वयं दो संदिग्ध बातों का उल्लेख करते हैं। उपरोक्त दोनों संवतों में कृत्तिका और द्वादशी दोनों ज्येष्ठ मास में तभी पड़ती हैं, जब वह अमांत मास माना जाय। किंतु, उत्तरी भारत की गणना के अनुसार मास पूर्णिमांत होते हैं। वाण उत्तरी भारत का रहनेवाला था, अवः उसने निश्चय ही चत्तरी भारत की गएना का अनुसरए किया होगा। इसके सिवाय बाए के कथनानुसार हर्ष मांधाना की भाँति ऐसे लग्न में उत्पन्न हुए थे जब कि सब प्रह उच्च स्थान में थे। किंतु वैद्य महोदय की तालिका से प्रगट होता है कि न तो शकसंवत् ४११ की ज्येष्ठ द्वादशी के १० बजे रात्रि में ऋौर न दूसरे वर्ष की उस तिथि तथा उस समय में ही, यह उच्च स्थान में थे। उन का यह अनुमान और कथन भी कि बाए का प्रमाए प्रहों की श्थिति के संबंध में अविश्वसनीय तथा जन्म-समय के संबंध में माननीय है, सर्वथा अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। हमें या तो वाण की दोनों वातों की मानना होगा या दोनों को अस्वीकार करना होगा।

<sup>ै</sup>इस त्रालोचना के संबंध में देखिए, वैद्य, 'हिस्ट्री त्राफ मेडिएवल इंडिया' जिल्द १, नोट ४ ९० ४१-४३

हर्ष के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार से कर सकते हैं:—हमें ज्ञाव है कि राज्यश्री अपने विवाह के समय ११ वर्ष से कम अवस्था की नहीं थी। इस प्रकार राज्यश्री के कियाह के समय हर्ष की अवस्था ११ वर्ष के लगभग रही होगी। विवाह के पश्चात बुद्ध राजा प्रभाकरवर्द्धन कुछ समय तक जीवित रहा। हर्ष ६०६ ई० में सिहासन पर वैठे थे। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ ई० में जिस समय वे सिहासन पर वैठे थे। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ ई० में जिस समय वे सिहासन पर वैठे थे उस समय उनकी अवस्था १६ वर्ष के लगभग रही होगी। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है कि हर्ष का जन्म (६०६—१४=) ४६१ ई० के परे नहीं हो सकता। संभव है कि उनका जन्म एक वर्ष पूर्व ही हुआ हो।

जब राजकुमार राज्यवर्द्धन ६ वर्ष का था और जब हुर्ष धात्री की झंगुली के सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पग चल लेते थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार 'नारायण की मूर्ति ने वसुधा देवी की'। वाण के बर्णन के अनुसार हुर्ष की अवस्था उस समय किसी प्रकार दो वर्ष से अधिक नहीं थी। यथा-समय रानी यशोमती के गर्भ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस प्रकार शवी के गर्भ से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गौरी

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तव यशोमती के भाई ने अपने

<sup>ै</sup>राज्यश्री अपने निवाह के समय तुरुणानस्था को प्राप्त थी और उसके स्तन उठने लगे थे। देखिए, 'हर्षचरित', पृ० १६६ में राज्यश्री के सब्ध में 'पयोषरोज्ञमनकाल' पद का प्रयोग। भारतीय वालिकाओं के शरीर में यौजन के लच्चण शीघ ही प्रस्फुटित हो जाते हैं।

नारायसमूर्तिरिव वसुषां देवीं, 'हर्षचरित', पृ० १६१

उजयंतीमिव शची गौरीमिव मेना, 'हर्षंचरित', पृ०' १६२

पुत्र भांडी को, उनकी सेवा के लिए अपरेंग किया । भांडी उस समय आठ वर्ष का बालक था। बाद की राजा ने कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त नामक दो भाइयों को भी उनका साथी नियुक्त किया। ये दोनों भाई मालव-राज के पुत्र थे। कुमारगुप्त की श्रवस्था १८ वर्ष की थी और उसका शारीरिक गठन बहुत ही सुदर था। माधवगुष्त उससे छोटा था। इसमें संदेह करने की विनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालव-राज जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है उत्तराकालीन गुष्त-राजा महासेनगुप्त था। अफसड़ के लेख से हमें जात होता है कि महासेगुप्त का पुत्र माधवगुप्त हर्ष का साथ करने के लिये लालायित था। अतः जन बाख हमें यह बतलाता है कि मालवराज का पुत्र माध्वरात हपे का एक साथी नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही इस परिखाम पर पहुँच जाते हैं कि वह मालवराज महासेनगुप्त था। इस समय उसके अवश्य ही दुदिन रहे होंगे। एक बात तो यह 'थी कि उसे स्वयं प्रभाकरवर्द्धन ने प्राजित किया था। दूसरे यह भी संभव है कि ४६५ ई० के कुछ पूर्व, कत चुरि-राज शंकरगण ने मालवा पर जो त्राक्रमण किया था उससे उसे भारी चित पहुँची हो। जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा का राजा प्रभाकरवद्धन के अधीन था। उसके दोनों पुत्र संभ-वेतः वंधक रूप में रख लिए गए थे, ताकि वह अधोनस्य राजा की भाँति सद्व्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह न करे।

दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को अपनी पद-अतिष्ठा के उपयुक्त उच्च शिला अवश्य ही दो गई होगी। उन की शिला के संबंध में बाण ने कुछ विस्तार के साथ नहीं लिखा है, किंतु इतना निश्चय है कि राजकुमारों को पूर्ण सैनिक शिला दो गई थी श्रीर वे शिष्ठ सैनिक वन गए थे। बाण लिखता है "कि दिन-प्रति-दिन शस्त्राभ्यास के चिहाँ से उनके हाथ श्याम हो गए थे, माल्म होता था कि वे समस्त राजाओं के प्रताप-रूपी अनि को बुमाने में मिलन हो गए थे । " उन्होंने अपने शरीर को खूब वलिष्ठ बना लिया। वे कुशल धनुर्धारी बन गए तथा अन्य अनेक प्रकार के सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में दत्त हो गए। सैनिक शिचा के अविरिक्त राजकुमारों को अन्य अनेक उप-योगी विद्यात्रों की उच शिक्ता भी दी गई होगी। उन दिनों विद्या-र्थियों को व्याकरण (शब्द विद्या), शिल्प-विद्या, चिकित्सा-शास्त, तर्क शास (हेतु-विद्या), अध्यात्म-विद्या आदि विषयों की शिज्ञा दी जाती थी। हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ विद्याओं के तो वे पूर्ण पंडित बनाए गए होंगे और शेष का उन्हें साधा-रख, प्रारंभिक ज्ञान कराया गया होगा। हम जानते हैं कि हर्ष आगे चल कर अंथकत्ती हुए और उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा ख्यांति प्राप्त की । ऐसी दशा में यह अनुमान करना असंगत न होगा कि वह तत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य परिचित रहे होंगे। वास की 'कादंबरी' में राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा का मनोरंजक विवर्ण उपलब्ध होता है। उसको जिन विषयों की शिज्ञा दी गई थी उनमें ज्याकरस, न्याय, राजनीति, काज्य, रामायस, महाभारत, पुरास त्रादि सम्मिलित थे। वह युद्ध-कला में पूर्णितयापारंगत किया गया था श्रीर सब प्रकार के श्रस्न-शस्त्रों के प्रयोग में कुशल या। राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से हम हर्ष की शिला का कुछ अनुमान कर सकते हैं।

राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों स्यानी होती गई, त्यों त्यों नृत्य एवं संगीत-कला से उसका परिचय भी बढ़ता गया। वह सब गुर्णों में निपुण और सब प्रकार से योग्य वन गई। उसने शास्त्रों का अभ्यास किया। जिस समय चीनी यात्री हेन-सांग हर्षवर्द्धन के सामने बौद्धधर्म की ज्याख्या कर रहा था, उस

श्रित्रदिवसं शस्त्राम्यासस्यामिकाकलंकितमशेपराजकप्रतापानि-निर्वापणमितनिमिव करतलम्, 'हर्षचरित',पृठे १६५

समय राज्यश्री हर्ष के पीछे बैठी हुई उसे श्रवण कर रही थी। जब राज्यश्री पूर्ण सयानी हो गई तब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। विभिन्न स्थानों से विवाहे च्छुक राजकुमारों के धावक श्राए; किंतु बृद्ध पिता को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर ने मिला। उसकी चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। श्रंत में उसने किशोज के मौखरि-राज ग्रहवर्मा को पसंद किया। वह सब प्रकार से योग्य तथा राज्यश्री के सर्वथा उपयुक्त था क्योंकि मौबरि लोग समस्त राज वंशों के सिरमौर थे और शिव के पथ-चिह्न की भाँति वे संपूर्ण संसार द्वारा पूजे जाते थे। यह महवर्मा एक पुण्यात्मा राजा था, वह पृथ्वी पर ग्रह-पति (सूर्य) की भाँति सुशोभित था। अ

विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ की गई। विवाहोत्सव बड़े समारोह और ठाट-वाट के साथ मनाया गया।
भोज, संगीत तथा विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद कई दिनों
तक निरंतर होते रहे। स्त्री-पुरुष, वालक वृद्ध सभी उस उत्सव
में सिमालित थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यता के
अनुसार विवाह के कार्य में हाथ वँटाने के लिए उत्सुक था।
विवाह-कार्य का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद एवं प्रतिष्ठा
के अनुकूल करना आवश्यक था। इस वात पर विशेष ध्यान
दिया गया था कि वर पत्तवालों को सब प्रकार की सुविधा और
सुपास दिया जाय, जिससे उन्हें शिकायत करने का कोई मौका
न मिले। वास का कथन है कि विवाहोत्सव के कार्य में सिक्रय
भाग लेने के लिए राजागस भी कटिबद्ध हुए थे और सुदूर पूर्व
के सभी सामंतों की रानियां भी इस अवसर पर आई थीं।

२भूमृन्म्भिस्यतोपि माहेश्वरपादन्यास इव संवलमुवनन्मस्कृतो भौजिरि वंशः—'हपैचरित', ५० २००

अमहवर्मा नाम महपतिरिव गांगतः, 'हर्षचरित', पृ० २००

्विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ। महुवमी अपनी नवविवाहिता स्त्री को लेकर अपने घर आया। विवाह का राजनीतिक परिखाम वड़ा महत्त्वपूर्ण था। मौलरि त्तोग गुप्त राजाओं के पुराने शत्रु थे। अब महवर्मा और राज्यश्री के विवाह द्वारा मौस्वरियों वधा थानेश्वर के पुष्यभूवि-वंश के बीच मैत्री-संबंध स्थापित हो गया। अतः गुप्तवंश के लोग पुष्य-भूति-वंश के शत्रु वन गए। पुष्यभूति तथा मौखरियों के मैत्री-संबंध के विरोध में मालवा के गुप्त लोगों ने गौड़ों के साथ मित्रता कर ली। मौखरियों और गौड़ों की पारस्परिक शत्रुवा ईशान-वर्मा के शासन-काल से चली आती थी। गौड़ों का राजा इस समय शशांक था खौर वह संभवतः गुप्तवंश का था। दे इस प्रकार वंगाल के गौड़ और मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा मौसरियों के विरुद्ध अपना एक गुट्ट बना लिया। यह राजनी-विक दुलवंदी स्पष्टतः थानेश्वर के राजा के लिए विपत्तिजनक संभावनात्रों से परिपूर्ण थी। सिंहासनारोह्ण के समय महाराज हर्षवद्भैन को जिन उपद्रवों का सामना करना पड़ा उनमें से श्रिषकांश की उत्पत्ति का मूल कारम कन्नीज तथा थानेश्वर का मैत्री-संबंध ही था।

विवाहोत्सव के मुखद एवं सफल संपादन के अनंतर वृद्ध

<sup>्</sup>रीववाह के ऋत्यधिक मनोरंजक वर्णन के लिए देखिए, 'हर्ष चरित,' पृ० २००-२०७। वाण का वर्णन तत्कालीन सामाजिक ऋवस्या का एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है।

श्रीरीशंकर चटर्जी ने श्री राखालदास बनेजी (वांगलार इतिहास मा० १) तथा एलन (केटलाग आफ कायंस इन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ए० ६४) के आधार पर कई स्थानों पर लिखा है कि शशांक गुप्तवंश का था। परंतु डा० मज्भदार ने उन मतों का सप्रमाण लंडन कर यह सिद्ध किया है कि शशांक का गुप्तवंश से कोई संवंध नहीं था। अब वही मत सर्वमान्य है कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसके आरं भिक्त जीवन के विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है [हिस्ट्री आफ वंगाल भा० १ पृ० ५६] —सं०

राजा का चित्त राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की खोर आक-र्षित हुआ। ६०४ ई० के लगभग, आचीन भारत के स्वतंत्र लुटेरे हू सों ने एक बार फिर उपद्रव मचाना प्रारंभ किया। थाने रवर राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन अशांति प्रिय लुटेरों से सदैव भय बना रहता था। उन्हें शांत रखने के लिए बार-बार दंड देने की आवश्यकता पड़ती थी। फलतः उपद्रव के प्रारंभ होते ही, राजा प्रभाकरवर्द्धन ने बड़े राजकुमार राज्यवर्द्धन को एक विशाल सेना के साथ उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ऋोर हुएँ। को पराजित एवं दंडित करने के लिए भेजा। बागा के कथना-नुसार युवराज की अवस्था उस समय वर्म धारण करने के उप-युक्त थी। हर्ष भी एक अश्वारोही सेना के साथ अपने अपन के पीछे चले। हर्ष युवराज से चार वर्ष छोटे थे। जिस समय राज्यवर्द्धन हूणों के साथ युद्ध करने में संलग्न था, हर्ष हिमाचल 🦠 के अंचल में स्थित शिविर से दूर आखेट का आनंद उठाते रहे। श्रुपनी बांग-वर्षी से उन्होंने कुछ ही दिनों में श्रास पास के जंगलों को वन्य-पशुत्रों से विहीन कर दिया।

युद्ध-काल के बीच ही में हुष को कुरंगक नामक एक दूत से यह दुखद समाचार मिला कि वृद्ध राजा तीन्न क्वर से पीड़ित है और श्राच्या पर पड़ा है। पिता की बीमारी का हाल सुनते ही हुष तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे। उनके साथ। उनका ममेरा भाई भांडी भी था। राजधानी में पहुँच कर उन्होंने देखा कि सारा नगर शोक-सागर में निमम है। राजा का रोग असाध्य हो गया था। उसके मित्र, परामर्शदाता, संबंधी तथा राजमंत्रीगए सभी निराश हो उसकी की मृत्यु प्रतीचा कर रहे थे। रानी यशोमती स्वामी के जीवन से एक दम निराश हो, अन्य रानियों के साथ घधकती हुई चिता में कृद पड़ी। माता को इस भीषण संकल्प से विचलित करने के लिए हुई ने बहुत अनुनय-विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयन्न विफल

सिद्ध हुए। राज्यवर्द्धन को बुलाने के लिए एक के बाद एक करके श्रनेक कुशल दूत पहले ही रवाना किए जा चुके थे। इधर इसी बीच में आयुर्वेद-शास्त्र के अन्टांगों में पारंगत सुपेए तथा रसा-युन नामक दो पट्ट चिकित्सक लाख प्रयत्न करने पर भी महाराज की अञ्जा न होते देख बिल्कुल ह्वोत्साह हो गए और उन्होंने अपने भौतिक शरीर को अप्ति में भरमसात् कर दिया। राजा का स्वर्गवास हो गया। राज्य में चारों ओर कुहराम मच गया, सर्वत्र शोक और विलाप होने लगा। मरते समय राजा ने अपने छोटे पुत्र से चीए स्वर में कहा—'यह पृथ्वी तुम्हारी है, तुम इसके उत्तराधिकारी बनी'-ऐसा कहना तो केवल पुनरुक्ति ही होगी, क्योंकि तुम तो स्वयं चकवरी पद के लज्ञालों से युक्त हो। 'राज-कोष पर अपना अधिकार कर लो!-- तुम से ऐसा कहना भी निर्थक है; क्योंकि चाँदनी की भाँवि निर्मल यश का संचय करना ही तुम्हारी एक मात्र लालसा है। सकल राज-समूह को अपनात्रो'-तुम से ऐसा कहना भी निरर्थ क ही है; क्योंकि तुम ने अपने गुर्णों से जगत को अपना लिया है। 'राज्य के भार को संभालों - तुम्हें ऐसा कहना भी अतुचित माल्म होता है; क्योंकि तुम तो तीनों लोक के भार को वहन करने में अभ्यस्त हो। 'अपने शतुत्रों का विष्वंश करो'-यह तो स्वयं तुम्हारे आंवरिक

पराक्रम की प्रेरणा है। मरणासन्न महाराज प्रमाकरवर्द्धन के इन उपरोक्त शब्दों से यह व्वनित होता है कि वह अपने बाद हवे को राज्य का उत्तरा-धिकारी बनाना चाहता था। स्मिथ का कथन है कि राज-दरबार में एक ऐसा दल था जो छोटे राजकुमार को सिंहासन का उत्तरा-

<sup>ि</sup> जितिरियं तवेति लज्ञणाष्यातचकवर्तिपदस्य पुनरक्तिमव । स्वी-कियता कोशः शशिकरिकरिकरिक्मिलयशः संचयेकाभिनिवेशिनो निरुपयोग-मिन । त्रात्मीिकयता राजकमिति गुर्णगणात्मीकृतं जगतो गतार्थमित । उद्यता राज्यभारः इति भुननत्रयभारवहनोचितस्यानुचितनियोग इत । शत्रवो नेया इति सहजस्य तेजस एवेयं चिंता — हर्षचरित', पृ० ३

धिकारी बनाने के पत्त में था। किंतु इस बात का कोई प्रमास उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्दों के लिए लालायित नहीं थे और न उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह कथन इसी से प्रमासित होता है कि राज्यवर्द्धन को युद्ध-चेत्र से जुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे। यही नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि बड़े भाई राज्यवर्द्धन हो गद्दों के अधिकारी बनाए जांय और उनको यह भय था कि कदाचित् पिता की मृत्यु को सुन कर वे संसार बोड़ न बैठें। व

हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी को वापस श्राया। संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास श्रीर शोक-प्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना श्रधिक शोक हुआ कि उसने राज-काल का दायित्व हर्ष पर छोड़ कर संन्यास का प्रहण करने का संकल्प कर लिया। उसने हर्ष से कहा कि मेरे मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न है उसे पर्वत शिखर से वह कर श्राते हुए स्नोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए में संन्यास प्रहण करना चाहता हूँ। श्रवः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम अपने उपर लो। उत्होंने श्रपने श्रमज से कहा कि ऐसी श्राह्म देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई "श्रोतिय को सुरापान करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, संवजन पुरुष को श्रम के साथ व्यवहार रखने श्रथवा साध्वो को स्वीत्व का त्याग

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्मिथ, त्राली हिस्ट्री त्राफ इंडिया, ए० ३४६

श्त्रिप नाम तातस्य मरणम् महाप्रलयसदृशमिदम् श्रुत्वा त्रायो वाष्पजलस्नातो न गृह्णीयाद्यल्कले नाश्रयेद्वा राजिषराश्रमपदं न विशेदा पुरुपिसहो गिरिगुहाम्—'हर्पचरित', १० २४०

उसोहमिन्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलिमदं ग्रमलैः शिखरि-शिखर प्रसवर्णः स्वन्छसोतोम्बुभिः प्रज्ञालियतुमाश्रमपदे—'हर्पचरित',

करने के लिए कहें ?।" किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तिनक भी विचलित नहीं हुआ। संसार का त्याग कर संन्यास प्रह्ण करने का उस का निश्चय दृढ़ था। पूर्व आदेश के अनुसार वस्त्र-रचक ने उसके लिए वल्कल वस्त्र लाकर प्रस्तुत किया। संन्यास लेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं की आशंका से राज्वर्द्धन को संन्यास-दंख प्रहण् करने के बदले राजदंख सँभालने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने चित्त को संन्यास की ओर से हटाकर युद्ध-चेत्र की ओर प्रवृत्त किया।

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रविष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास एक भीषण आपित का संवाद लेकर आया। उसने कहा, 'स्वामिन! छिद्र देखकर आयात करना दानवीं के सहश दुष्ट लोगों की रीति है। जिस दिन राजा (प्रभाकर-वर्द्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रह्वमी का प्राणांत कर दिया राजकुमारी राज्यश्री चोर की छो की भाँति कान्यकुष्ट के कारागार में बाल दी गई हैं, और उसके चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेता-रहित समम कर इस देश पर भी आकम्मण करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर में आया हूँ। अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित सममें आप करें है।

भे भीत्रियमित सुरापाने सद्भृत्यमित स्वामिद्रोहे सज्जनमित नीचोप-सपेशो सुकलत्रमित व्यमिचारे—'हर्षचरित्र', पृ० २४९

<sup>्</sup>यस्मिन्दिनि अविनिपतिलपरत इति अभूत वार्ता तस्मिन्नेव देवीः यहवर्मा दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजिता भतृदारिकापि राज्यश्रीःकालायसनिगङ्चुम्त्रितचरणा चौरांगणेव स्यत् कान्यकुञ्जे कारायां निह्निता। किंवदंती च........... एतामपि भुवमा-जिगमिषतीति—'हर्षचरित', १० २५१

धिकारी बनाने के पत्त में था। कित इस बात का कोई प्रमास उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्दों के लिए लालायित नहीं थे और न उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह कथन इसी से प्रमास्तित होता है कि राज्यवर्द्धन को युद्ध-तेत्र से जुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे। यही नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि बड़े भाई राज्यवर्द्धन हो गद्दों के अधिकारी बनाए जांय और उनको यह भय था कि कदाचित पिता की मृत्यु को सुन कर वे संसार बोड़ न बैठें।

हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी को वापस श्राया। संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास श्रोर शोक-प्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना श्रधिक शोक हुआ कि उसने राज-काल का दायित्व हुष पर छोड़ कर संन्यास की प्रह्मा करने का संकल्प कर लिया। उसने हुष से कहा कि मेरे मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न है उसे पर्वव शिखर से वह कर श्राते हुए स्रोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए में संन्यास प्रह्मा करना चाहता हूँ। श्रवः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम श्रपने अपर लो। उत्ववर्द्धन के इस संकल्प से हुष को वड़ा दुःख हुशा। उन्होंने श्रपने श्रमज से कहा कि ऐसो श्राह्मा देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई श्रीतिय को सुरापन करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, संवजन पुरुष को श्रधम के साथ व्यवहार रखने श्रथवा साध्वो को स्वीत्व का त्याग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>स्मिय, अली हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० ३४६

श्रिप नाम तातस्य मरणम् महाप्रलयसदृशमिदम् श्रुत्वा स्रायो वाष्पजलस्नातो न गृह्वीयाद्दल्कले नाश्रयेद्वा राजिषराश्रमपदं न विशेदा पुरुपसिद्दो गिरिगुहाम्—'हर्पचरित', पृ० २४०

अरोहमिच्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलमिदं अमलैः शिखरि-शिखर प्रस्रवर्णः स्वच्छस्रोतोम्बुभिः प्रज्ञालियतुमाश्रमपदे—'हर्पचरित', १० २४⊏

करने के लिए कहें : 1" किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तिनक भी विचलित नहीं हुआ। संसार का त्याग कर संन्यास प्रह्ण करने का उसका निश्चय हुढ़ था। पूर्व आदेश के अनुसार वस्त्र रचक ने उसके लिए वल्कल वस्त्र लाकर प्रस्तुत किया। संन्यास तेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं की आशंका से राज्यर्द्धन को संन्यास-दंड प्रह्ण करने के बदले राजदंड सँभालने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने चित्त को संन्यास की ओर से हटाकर युद्ध-चेत्र की ओर प्रवृत्त किया।

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रविष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास एक भीवण आपित का संवाद लेकर आया। इसने कहा, 'स्वामिन! छिद्र देखकर आयात करना दानवों के सहरा दुष्ट लोगों की रीति है। जिस दिन राजा (प्रभाकर-वर्द्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रहवर्मा का प्राणांत कर दिया राजकुमारी राज्यश्री चोर की खो की भाँति कान्यकुष्टज के कारागार में डाल दी गई हैं, और उसके चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अविरिक्त यह भी सुनने में आया है कि बह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेता-रहित समम कर इस देश पर भी आकम्मण करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर में आया हूँ। अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित सममें आप करें ने।"

भे श्रीत्रियमित्र सुरापाने सद्भत्यमित्र स्वामिद्रोहे सज्जनमित्र नीचोप-सपणे सुकलत्रमित्र न्यभिचारे—'हर्षचरित्र', पृ० २४६

र्यास्मन्नहिन अवनिपतिल्परत इति अभृत वार्त्ती तस्मिन्नेव देवीः महनमा दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजिता भतृदारिकापि राज्यश्रीःकालायसनिगङ्चुम्त्रितचरणा चौरांगणेव संयत्व कान्यकुञ्जे कारायां निज्ञिता। किंवदंती च.......... एतामपि भुवमा- जिंगमिपतीति—'हर्षचरित', पृ० २५१

# मालवा से युद्ध

इस दुखद समाचार को सुनकर राज्यवर्द्धन कोध के मारे आगबबूला हो गया। संन्यास-महस्य के पूर्व-संकल्प को त्यांग कर वह
बोल उठा कि 'आज मैं मालवा राजवंश का नाश करने के लिए जाता हूँ। इस अति उद्दंद शत्रु का दमने करना ही मेरे शोकाप-हरण का उपाय और मेरी तपस्या होगी। क्या मालव-राज के हाथों स मौखरियों का निरादर (परिभव) होगा ? यह तो वैसे ही है जैसे कि अंधकार से सूर्य का तिरस्कार कराना अथवा हरिणों से सिह का अयाल खिचाना। ऐसा कहकर शत्रु पर आक्रमस्य करने के लिए दस सहस्र अश्वारोहियों की सेना लेकर उन्होंने प्रस्थान किया। उनके साथ उनका ममेरा भाई भांडी भी था। हर्ष को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजधानी में ही रहना पड़ा। राजकुटुंब तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवर्द्धन ने उन्हें कुछ शिचा दी और हाथियों सहित एक सशस्त्र सेना को उनके निरीच्ला में कर दिया।

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि मौखिर राज प्रहवर्मा की हत्या, करनेवाला मालव नरेश कीन था ? वाल इस विषय में विल्कुल मौन है। हुई के बंसखेरा तथा मधुवनवाले लेखों में देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। उन लेखों के अनुसार यह देवगुप्त उन समस्त रजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, 'जो दुष्ट अश्वों की माँति थे और जिन्हें राज्यवर्द्धन ने अपने अधीन किया'। रायचौधुरी महोदय का कथन है कि ' चूंकि हुई चरित में गुप्तवंशीय राजाओं का संबंध, बराबर मालवा से हि विलाया गया है अतः इस बात में तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि उक्त लेखों का देवगुप्त और मौखिर-नरेश प्रहवर्मा

<sup>े</sup>कुरंगकैः कचग्रदः केसरिगः....तिमिरैस्तिरस्कारी रवेः यो मौखरागां मालवैः परिभवः—हर्पचरित्र, पृ० २५२

रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ्न एशंट इंडिया', १० ४०६

की हत्या करने वाला हुन्ट मालवाधिपित दोनों एक ही व्यक्ति थे। डा॰ हर्नले के कथनानुसार संमव हो सकता है कि देवगुप्त कुमारगुप्त तथा साधवगुप्त का वड़ा भाई रहा हो।

उसके और उसके दोनों छोटे भाइयों के वीच भ्रात-प्रेम श्रयवा मैत्री-संवंध का अभाव था। वे दोनों संभवतः उसके सौतेले भाई अर्थात् महासेनगुप्त की किसी दूसरी स्त्री के पुत्र थे। श्रक्रसड़ के लेख में, जिसमें श्रीहर्ष के खाथी साधवगुप्त का नाम मिलवा है, देवगुप्त का नामोल्लेख नहीं उपलब्ध होता। किंतु इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रथम वात तो यह है कि देवगुप्त तथा माधवगुप्त में मैत्री-संबंध नहीं था। ऋतः संभव है कि लेख के उत्कीर्ण-कर्ता ने देवगुप्त का नाम छोड़ दिया हो। दूसरी वात यह है कि देवगुप्त एक प्रकार से वलपूर्वक गद्दी पर अधिकार करनेवाला सममा जाता था और इसी कारण वह वंश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं समका गया। र ( यद्यपि इस वात को हमें अवश्य खीकार करना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्वी भाई अथवा चचा का नामोल्लेख न करने का कोई रिवाज नहीं था3।) उक्त दोनों वातों के अतिरिक्त एक वात और भी है। जैसा कि डाक्टर चौधुरी कहते हैं, देवगुप्त का नाम अकसड़ के लेख में उसी प्रकार से गायव है जिस प्रकार भिटारी के लेख की वालिका में स्कंदगुप्त का नाम। ४

वाण के 'हर्षचरित' से ज्ञात होता है कि मालवा के राजा (देवगुप्त) ने कर्णसुवर्ण के गौड़-राजा शशांक के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया था। ह्वेनसांग का श्रमण-वृत्तांत उसे एक महत्त्वा-

<sup>°</sup>जर्नल ज्ञाक दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १६०३, १० ५६२ °वैद्य, 'मिडिएवल हिस्ट्री ज्ञाक इंडिया', जिल्द १, १० ३५ उरायचोधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ज्ञाक एंशेंट इंडिया', १० ३६४

<sup>.</sup>की टिप्पणी।

४वही, पृट ४०६

कांची नरेश प्रमाखित करता है। उसकी जीवन-लीला की वर्णन हम आगे चलकर एकं अध्याय में करेंगे। उसकी जीवन-गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह का स्मरण हो आवा है, जिसने मुराल सम्राट् हुमाय को राज्य से बाहर खदेड़ दिया } यह बात प्रायः निश्चित है कि शशांक गुप्तवंश का था। उसने गुप्त-साम्राज्य के लुप्त गौरव को एक बार पुनुरुज्जीविव करने का प्रयत्न किया था। वह कूटनीति का बंदा भारी पंडित था। वह इस विचार का पोषक था कि प्रेम तथा युद्ध में सब कुछ न्याय-संगत है। वह बड़ा चतुर था। प्रभाकर वर्द्धन की मृत्यु के उप-रांत उसने विचार किया कि अब पुष्यभूति तथा मौखरि लोगों की शक्ति पर आघात करने का ठीक अवसर आ गया है। राज्यवद्भेन, हर्ष तथा प्रहवर्मा तीनों की अवस्था उस समय कम थी । मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर के वर्द्धन लोगों के वीचू. श्रमवन थी ही। अतः कूटनीति की एक सुंदर चाल चलकर उस ने मालवा के देवगुप्त के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया श्रीर उत्तरी भारत के राजनगर कन्नीज पर दोनों ने संयुक्त त्राक्रमए किया। कन्नौज के पतन के पश्चात् शीघ्र ही थानेश्वर पर भी श्राक्रमण होता; किंतु उसकी योजना जिसे उसने वड़ी साव-धानी और चतुरता के साथ तैयार की थी, अंत में विफल हो गई।

एक दिन जब महाराज हर्ष दरवार-आम में बैठे हुए थे, कुंतल नामक एक श्रश्वारोही अफसर ने आकर उन्हें सूचना दी किं महाराज राज्यबद्धिन ने बड़ी ही आसानी के साथ मालव-नरेशद को पराजित किया; किंतु गौड़-राजा के भूठे सम्मान तथा शिष्ठा-चार के भुलावे में आकर उसने (राज्बद्धन) उस पर विश्वास कर लिया और उसने (गौड़-राजा) अपने भवन में उसे एकाकी, निरस्न पाकर मार डाला।

वतसाच हेलानिर्जितमालवानोकमि गौड़ाधिपेन मिथ्योपचारोपः

वंसखेरा का ताम्र-लेख इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से करवा है—"देवगुत वथा अन्य राजाओं को—जो दुष्ट घोड़ों के सहरा थे और जो चाबुक के प्रहार से अपना मुँह फेर लेने के लिए वाध्य किए गए—एक साथ जीतकर, अपने रात्रुओं का मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतुष्ट करके, (महाराज राज्यवर्द्धन ने) सत्य के अनुरोध से रात्रु के भवन में अपना प्राग्त सो दिया"?। चीनी यात्री भी बाग तथा इस लेख के कथन का समर्थन करवा है। चह लिखवा है "पर-वर्ती राजा (अर्थात् राज्यवर्द्धन) सिंहासन पर वैठने के बाद तुरंत ही, पूर्व भारत में स्थित कर्ण-सुवर्ण के बौद्ध-धर्म-हंता दुष्ट राजा शशांक के द्वारा घोखा देकर मारा गया। र

इस प्रकार यह वात ध्रुव-सत्य प्रमासित होती है कि राज्य-सर्द्धन की हत्या की गई थी। हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, पर इतना तो निश्चय ही है कि राशांक ने ऐसे संभ्रांत शत्रु के रक्त से अपने हाथों को कर्लाकित किया, जिसे उसने मीठी बातों से घोखा देकर बुलाया और पार्श्व-रक्तकों की श्रनुपस्थिति में मार डाला।

एक के बाद एक करके लगातार अनेक विपत्तियों के आ पढ़ने से राज्य में भय का संचार हो गया। इन विपत्तियों के फल-स्वरूप राज्य में अञ्यवस्था तथा अराजकता अवश्य ही फैल गई होगी। सामंत लोग निश्चय ही स्वतंत्र हो गए रहे होंगे और

चितविश्वासं मुक्तशस्त्रं एकाकिनं विलब्धं स्वभवने व्यापादितमश्रोगीत् — 'हर्पचरित', पृ० २४५

<sup>े</sup>राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः।
इत्या येन कशाप्रहारविमुखास्तर्वे समं संयताः॥
उत्वाय द्विषतो विजित्य वसुधान इत्या जनानां प्रियं।
प्राचानुज्भितवानरातिमवने सत्यानुरोधेन यः॥
—यंसखेरा का ताम्र-लेख, पक्ति ६

वार्ट्स, जिल्द १, ५०, ३४३

Ξģ,

प्रजा भी अशांव हो उठो होगी। ऐसी अवस्था में यह छावश्यंक था कि राज्य के प्रति प्रजा में किए विश्वास उत्पन्न किया जाय, ं सिंहासन की प्रविष्ठा की रचा की जाय और शांवि तथा कानून की स्थापना की जाय। ये कार्य कठिन और महान् थे। इसके त्रातिरिक्त शत्रु की जो अभी स्वच्छंद-रूप से विचरण करता था, दंड देने की आवश्यकता थी। इन सब कामों को करने के लिए राजा में असाधारण दृद्ता, बुद्धिमानी और वल होना चाहिए था। हर्प अभी १६ वर्ष की अवस्था के एक नव-युवक राजकुमार थे। ऐसी दशा में यह असंभव नहीं है कि उनके सिर पर राज-मुकुट रखने के पूर्व दुरवारियों के हृदय में संकल्प-विकला के भाव उत्पन्न हुए हों। किंतु नव-युवक होते हुए भी हर्ष अपने साहस तथा अन्य अनेक राजकीय गुर्गों का परिचय दे चुके थे श्रीर वे इस अवसर पर शासन के महान् दायित्व को वहनूः करने के सर्वथा उपयुक्त थे। मंत्रियों को इस वात के समझने में देरी नहीं लगी। भांडी के पर। मर्श से उन्होंने हर्प को सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया। चीनी यात्री का कथन है कि सिंहा-सनारोहण के पश्चात् तुरंत ही राज्यवर्द्धन पूर्वी भारत में स्थित कर्ण-मुक्षे के वौद्ध-धर्म संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर मारा गया। इस पर कन्नीज के राजनीतिज्ञों ने श्रपने नेवा वानि ( भांडी ) की सलाह से इव राजा के छोटे भाई हर्पवर्द्धन को राजा होने के लिए बुलाया। राजकुमार उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ टालमटोत किया। जब राज्य के मंत्रियों ने भाई का उत्तरा विकारी वनने तथा ऋतु हुंता से प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्द्धन से वहुत ऋतुरोध किया, तव राजकुमार ने ऋव-लोकितेश्वर वोधिसत्व की सम्मति लेने के लिए निश्चय किया। वोधिसत्व ने कृपापूर्वक उत्तर दिया। राजक्रमार से उनने कहा कि यह तुम्झरे सुकर्म का फल है कि तुस राज-पुत्र हुए हो। जो राष्य तुम्हें दिया जा रहा है, उसे स्वीकार कर लो स्रोर तब वीद्ध-

धर्म को सर्वनाश के उस गड्ढ़े से, जिसमें कर्णमुक्ण के राजा ने उसे डाल दिया है, बाहर निकालो और फिर अपने लिए एक बड़ा राज्य स्थापित करो। बोधिसत्व ने गुप्त सहायता देने का क्रिचन दिया और उन्हें सावधान किया कि न तो आप सिंहासन पर वैठो और न महाराज की उपाधि धारण करो। इसके पश्चान् हर्षबर्द्धन कन्नोज के राजा बन गए। उन्होंने राज-पुत्र की उपाधि प्रहण को और अपना उपनास शीलादित्य रक्सा।

चीनी यांची के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि हर्ष राजमुकुट धारण करने के लिए तैयार न थें। इसका क्या कारण
था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं वतला सकते। उनकी इस
अनिच्छा का कु ह प्रमाण हमें बाल के 'हर्षचरित' से भी मिलता है।
उसमें एक स्थान पर लिखा है कि राजलक्ष्मी ने उनका आर्लिअनम किया, उनकी अपनी अजाओं में गहा और उनके संपूर्ण
अवय्वों के राजचिहों को पकड़कर उनकी, अपनी इच्छा के
विरुद्ध, वलपूर्वक सिंहासन पर चैठाया। यद्यपि वे तपस्या
करने का संकल्प कर चुके थे और उस संकल्प से, जिसका
पालन करना इतना कठिन था जितना कि वलवार को घार को
पकड़ना—वे विचलित नहीं हुए।

यदे हुई ने दास्तव में कोई अनिच्छा प्रकट की थो तो वह संभवतः थानेश्वर राज्य के संयय में नहीं थी। थानेश्वर के राज्य में राज्यवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत हुई ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे। वास के उपरोक्त कथन को हम कवित्व का उच्छ्वास कह कर अप्राह्म ठहरा सकते हैं। उसका उद्देश्य अपने आश्रयदाना

वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४३

रश्चनिर्छतमपि बलादारोरियनुमित्र सिंहासनं सर्वावयवेषु सर्वलक्ष्यः यर्गहीतं रहीतव्रश्चर्यमालिगितं राजलक्ष्याः प्रतिपन्नामिधाराधारण्मतमविसंवादिनं राजपि .....( वाणः ) हर्पमाद्राक्षीत्—हर्पचरित ६०,१११

वित्रार्यंजन राय- 'हर्ष शीलादित्य-ए निवाह्ल्ड स्टडी,' इंडि-

श्रीहर्ष के परित्र को एक प्रादर्श रूप देना था। उनका चरित्र-चित्र वह एक ऐसे महान् व्यक्ति के रूप में करना चाहता था, ह राज्य की श्री, सत्ता, अथवा प्रतिष्ठा आदि किसी भी वस्तु । परवाह न करता हो। इसके अतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवर्छ श्रौर हर्षवर्द्धन दोनों वापसिक जीवन में अग्रसर होने के लि एक दूसरे से होड़ करते थे और बहुत संभव है कि आत्मत्या के आवेश में आकर हर्ष ने संधार का परित्याग कर देने व इच्छा घोषित कर दी हो। किंतु राज्यवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत हर्ष को इच्छा न रहते हुए भी, राज-पद के दायित्व की श्रंगीका करना पड़ा। उनके सिंहसनारोहर का तनिक भी विरोध नहं हुं आ। इसके विपरीत, यही उचित सममा गया कि राज्यवर्द्ध के बाद हर्ष ही राजकाज को संभालें। सेनापित सिंहनाद ने ज साथ ही उनके पिता का एक मित्र भी था, हर्ष को संबोधित करहे . कहा--- "कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरा को जो आपका पैतृक अधिकार है—उसी प्रकार से अपने अधि कार में कर लीजिए जिस प्रकार सिंह मृगशावक को कर लेता है अब चूंकि राजा (प्रभाकरवर्द्धन) का स्वर्गवास हो गया है औ राज्यवर्द्धन ने दुष्ट गौड़राज-रूपी सपै के द्वेष से व्यपना प्राग छोड़ दिया है, ऋवः इस घोर विपत्ति में, पृथ्वी के भार को धारए करने के लिए आप ही एक मात्र शेषनाग हो।""

एक वात यह भी विचारणीय है कि वास ने कहीं भी भांडी का नाम लेकर यह नहीं लिखा है कि उसने हर्ष को राजगही स्वीकार करने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत चीनी यात्री हमें बतलाता है कि वह बानी या भांडी ही था जिसके परामर्श

यन हिस्टारिकल क्वार्टली, १६२७ पृ० ७७२

१देव देवसूयंगते नरेंद्रे दुष्टगौड़मुजंगजम्धजीविते च राज्यवर्द्धने वर्ते ऽस्मिन् महाप्रलये धरणीयारणायाधुना त्वं शेपः—'हर्पचरित', पृ० २६२

से कन्नीज के बड़ेबड़े राजनी विज्ञों ने हर्षवर्द्धन से गही पर बैठने के लिए प्रार्थना की। वास्तिविक वात् यह है कि हिनसांग का कथन थानेश्वर-राज्य से कुछ भी संबंध नहीं रखता। सिहासना-रोहरण के संबंध में हर्ष का संकल्प-विकल्प थानेश्वर की राज-गद्दों के संबंध में नहीं था। कन्नीज के सिंहासन के लिए ही उन्हों-ने अपने दरवारियों के सामने हिचकिचाहट प्रकट की थी और यह विल्कुल स्वाभाविक था कि कन्नीज की गद्दी पर वैठने के पूर्व वे कुंछ आगा-पीछा करते। उत्तराधिकार के कानून के अतु-सार प्रहवर्माकी मृत्यु के पश्चात् राज्यश्री को ही कन्नौज साम्रा-ज्य की उत्तराधिकारिए। वनने का अधिकार था। हर्ष को अपनी खाभाविक धार्मिक मनोवृत्ति तथा बहिन के प्रति नैसर्गिक स्नेह के कारण यह उचित नहीं प्रतीत हुआ कि वे अपने को कन्नौज 🧃 का राजा घोषित करें। किंतु राज्यश्री स्वयं शासन की चिंताओं से पराङ्मुखी तथा उसके प्रलोभनों की ऋोर से उदासीन थी। इसके अतिरिक्त वाग के कथनानुसार उसने भिज्ञाषी बनने की इच्छा प्रकट की थी और हुई की विनय-प्रार्थना से उसने अपने इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ होते हुए भी हर्ष ने कत्रीन के सिंहासन पर बैठने के लिए संकल्प-विकल्प किया। **उनका यह संकल्प-विकल्प इतना सच्चा था कि उन्होंने इस प्रश्न** को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के सामने वपस्थित किया और जब देववासी हुई तभी उन्होंने कन्नौज की राज्यही को स्वीकार किया। फिर भी उन्होंने अपने को कन्नीज का महाराजा नहीं ,घोषित किया। चीनो प्रंथ 'फैंग-चिह' हमें वतलाता है कि हर्ष अपनी विधवा वहिन से साथ मिलकर शासन करते थे। वे राजप्रतिनिधि थे और राज्यश्री के नाम से ही कन्नीज पर शासन करते थे।

यहां पर यह लिख देना उचित माल्म होता है कि थानेश्वर की गहो पर बैठने के कुछ समय पश्चात् ही हुए कन्नोज के 55

सिंहासन पर आरुढ़ हुए होंगे। कन्नीज उस समय शत्र के अधि-कार में था। अतः हर्ष अपने शत्रु की खोज करने के लिए चले। लगावार कई दिनों तक चलने के पश्चात् एक दिन रास्ते में संपूर्ण मालव-सेना समेव आते हुए भांडी से उनकी भेंट हुई 🎋 भांडी से उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नीज के कारा-गार से निकलकर विध्य-वन की खोर भाग गई है। इस समा-चार को सुनते ही हर्ष ने भांडी को शत्रु की त्रोर बढ़ने की त्राज्ञा दी और स्वयं वहिन की खोज करने के लिये चल पड़े। जब राज्यश्री मिल गई, तब उसे साथ लेकर वे गंगा-तट पर स्थित शिविर को ( जो संभवतः कन्नौज के पास था ) लौट आए । भांडी भी संभवतः उसी समय वहां पहुंच गया था। माल्म होता है कि अपने विरुद्ध अधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर शशांक कन्नीज छोड़कर ऋपने देश को लौट पड़ा था। इस प्रकारर हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्रार्थना पर ही कन्नीज के राजनीतिज्ञों ने हर्प से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की थी।

हर्ष ६०६ ई० में गही पर वैठे थे। उनके नाम पर जो संवत् पड़ा उसका प्रथम वर्ष ६०६-७ ई० था। किलहार्न की गएना-नुसार हर्ष-संवत् हर्ष के सिंहसनारोहए के समय अर्थात् अक्तूबर ६०६ ई० में प्रारंभ हुआ था। हर्ष के शासन-काल के प्रथम ६ वर्षों में निरंवर युद्ध होते रहे। इसीलिए कदावित चीनी इतिहास हमें उनके सिंहसनारोहए का समय ६१२ ई० यत्ताता है। वास्तव में ६१२ ई० में तो उन्होंने अपनी स्थिति हढ़ बना ली थी, और विल्कुल निर्भय हो गये थे। ६४३ ई० में द जव चीनी यात्री हर्ष के दरवार में था, हर्ष को शासन करते हुए ३० वर्ष से अधिक व्यवीत हो गए थे। इ४३ ई० के वसंत में जो पंचवार्षिक सभा हुई थी वह उनके शासन-काल की छठी

भ'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द २६, ए० ३२

व्वाटर्सं, जिल्द १, पृ० ३४७ तथा 'जीवनी' पृ० १८३

सभा थी। इस प्रकार हुष के सिंहासनारोहण का काल ६१२-६१३ ई० होता है। यदि ६ वर्ष का वह काल जो उत्तर के राज्यों को जीतने में व्यतीत हुआ था इस गणना में सम्मिलित कर दिया ज्ञाय तो हुष के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ई० ठहरता है। 'जीवनी' में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हुष का सिंहासना-रोहण-काल ६१६ ई० में ठहरता है, किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपिथत हैं उनमें से कोई भी इस समय का समर्थन नहीं करता। सिंहासन पर बैठने के बाद हुष ने कन्नीज को अपनी राजधानी वना लिया। कन्नीज मौखरि-सन्नाटों की राजधानी था और थानेश्वर की अपेना उसकी स्थित अधिक केंद्रीय थी।

### परिशिष्ट १

उस मालव-एज के विषय में जिसने कन्नौज के राजा मह-वर्मा पर आक्रमण किया और फिर युद्ध चेत्र में उसका वध किया, बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है। डा० हर्नले ने १६०३ ई० में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जर्नल में अपना एक निजी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत को डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'ह पे' में प्रहण किया है। उनके कथनानुसार, कन्नोज पर आक्रसण करनेवाला राजा, मिहिरकुल का विजेता यशोधर्मन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य था। यशोधर्मन ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर १३३ ई० से लेकर १८३ ई० तक राज किया। उसके परचान् उसका पुत्र शीलादित्य गही का उत्तराधिकारी हुआ। इसका प्रमाण उन्हें कल्हण के राज-तरंगिणी' नामक प्रंथ में मिलता है। सल्हण का कथन है कि विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य को उसके शत्रुओं ने राज्य के बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मोर के राजा प्रवरसेन द्विवीय ने उसे फिर उज्जैन की गही पर बैठाया हिनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है। उसके कथनानुसार शीलादित्य उसके (यात्री के) समय (६४० ई०) से लगभग ६० वर्ष पूर्व — १८० ई० के लगभग मो-ला-पो त्रर्थात् मालवा
पर शासन करता था। डा० हर्नले ने विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य तथा मो-ला-पो के शीलादित्य को एक ठहराया है। विक्रमादित्य को कल्ह्स ने 'एकछत्र चक्रवर्ती' कहा है। अतः हर्नले के
अनुसार वह यशोधर्मन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।
मंडसोर के खंभ-लेख के अनुसार यशोधर्मन ने गुष्त-राजाओं
के साम्राज्य से भी वड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया
था।

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कन्नौज के मौखरि, थानेश्वर के वर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा थे। गुप्त-राजाओं का यह वंश प्राचीन गुप्त सम्राटों के वंश की एक शाखा थी। मालवा-साम्राज्य पर शीलादित्य के ऋधिकार का विरोध करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवर्द्धन तथा उसके समकालीन मौखरि एवं गुप्त राजा थे। ये राजा वैवाहिक संवंध द्वारा एकता के सूत्र में आवद्ध थे। वे सब शीलादित्य को उस सम्राट् का पुत्र सममते थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को अधिकार-च्युत करके वल-पूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया था। लगभग १० वर्ष (४८३-४६३ ई०) तक जारी रहनेवाले एक दीर्घ कालीन युद्ध के पश्चात् प्रभाकरवर्द्धन शीलादित्य को पदच्युत करने में सफल हुआ। शीलादित्य ने विवश होकर काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली। प्रवरसेन हूणों के राजा वीरमास का पुत्र था ै उसका संवंध देश-शत्रु मिहिरकुल<sup>२</sup> के कुल से था। इस प्रकार शीलादित्य आस-पास के उन राजाओं द्वारा देश-द्रोही ठहराया गया जो स्वयं सम्राट् की पदवी धारण

<sup>--</sup>°कल्ह्य 'राजतरंगिखी', ग्रप्याय ३, श्लोक, १६८-६

२वही, श्लोक ५७-५८

करने का दावा करते थे। प्रभाकरवर्द्धन ने शीलादित्य के निंद नीय कार्य से अपने राज-वंश का अपमान सममा; क्यों कि उस की स्त्री रानी यशोमनी यशोधर्म-विक्रमादित्य की पुत्री थी। अतः एक ऐसे राजः से जो देश-द्रोही बनकर हूणों से जा मिला था अपने कुत की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रत्ता के लिए वह अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर दूट पड़ा और उसे पूर्णतः पराजित कर दिया। यही नहीं, बास के कथ-नानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर अपने पुत्र मांडी को, राजकुमार राज्यवर्द्धन तथा हर्षवर्द्धन के सेवार्थ अपित किया। भांडी नाम जिसे ह्वेनसांग ने पो-नी लिखा है हूण्जातीय नाम का संस्कृत तथा चीनी रूपमात्र है। किंतु ६०४ ई० के लगमग शीला-दित्य ने अपनी गदी फिर प्राप्त कर ली। उसने अपने हूस-मित्रों तथा पूर्वी मालवा के राजा धर्मगुप्त की सहायता से अपने पुराने शत्रुओं—कन्नौज और थानेश्वर से राजाओं—से वदला लेने की कोशिश की।

यशोधर्मन का पुत्र तथा मालवा का सम्राट् शीलादित्य वास्तव में डा० हर्नले की कल्पना के विशुद्ध श्रविष्कार हैं। उसके सिद्धांत को श्रंत में इतिहास के विद्वानों ने श्रस्वीकृत श्रीर श्रशाह्य कर दिया है। निस्संदेह नवीन ऐतिहासिक खोजों की सहायता से उसका खंडन करने के लिए अधिक परिश्रम करने की श्रावश्य-कता नहीं रह गई है। डा० रायचौधुरी का कथन है कि मंड-सोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना श्रीर उसे उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीलादित्य का पिता तथा प्रभाकरवर्द्धन का ससुर बताना विल्कुल निराधार है। धिल्वन लेवी ने यह प्रमाखित किया था कि मो-ला-पो का शीलादित्य वलभी-वंश का बौद्धधर्मावलंबी राजा शोलादित्य धर्मादित्य प्रथम था,

<sup>°</sup>रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ब्राफ्त एंशंट इंडिया', ए० ४०२, टिंप्पणी २

जिसने लगभग ४९४ ई० से ६१४ ई० तक शासन किया। उउजैन से उसका कुछ संबंध नहीं था। डा० हर्नले का यह कथन कि प्रभाकरवर्द्धन यशोधर्मन का दामाद था, केवल इस आधार पर अवलंगित था कि प्रमाकरवर्द्धन की खीयशोमवी तथा यशोधर्मन ह दोनों के नाम का प्रथम भाग 'यशो' एक ही है। उस कथन का इससे अधिक सबल और कोई आधार न था। इसके अतिरिक्त मौखरि, बद्धेन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त-राजाओं के राजनीतिक संबंध के विषय में भी हर्नले का विचार ग़लत था। हम बतला चुके हैं कि प्रभाकरवर्द्धन के समय में मौखरि और गुप्त-वंश के लोग एक दूसरे के मित्र नहीं, वरन् कट्टर शत्रु थे। पुष्यभूति ने अपने कुल के कट्टर शत्र, कलीज के मौखरियों के साथ जो मैत्री-संबंध स्थापित किया उससे मालवा का देवगृप्त उसके विरुद्ध हो गया। अंतिम आपत्ति यह है कि डा॰ हर्नलें के सिद्धांत को ठीक 📢 मान लेने से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देना असंभव हो जाता है कि मालवा का देवगुप्त, अपने मित्र वर्द्धन तथा मौखरि-राजाओं के विरुद्ध क्यों लड़ा।

काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के डा० गंगोली ने छाभी हाल ही में एक अन्य अनोखे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि जो महासेनगुप्त को बुरी तग्ह से पराजित करने के पश्चात्। मालवा का शासक वन वैठा था, वह कल बुरि वंश का राजा शंकरगण था। महासेनगुप्त ने छापने पुत्रों के साथ थानेश्वर के राज-दरवार की शरण ली। कन्नौज पर छाक्रमण करने वाला मालव-राज यही कल चुरि-वंश का शासक था, दूसरा कोई नहीं।

भैश्रार्यमंज्ञश्रीम्लकल्प' के अनुमार शीलादित्य घर्मादित्य उण्जेन से लेकर पश्चिम देश के समुद्रतट-पर्यंत भू-भाग का राजा था। उसकी राजधानी वलभी में थी। जैसा कि जायसवाल महोदय का कथन है, इस वर्णन से हर्मले के सिद्धांत के लिए कोई अवकाश रह नहीं जाता। वह सिद्धांत पूर्णत्या खंडित हो जाता है—जायसवाल, 'इंगीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० २५

हंपें का प्रारंभिक जीवन और सिहासनारीहरू

डा॰ गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चतुरतापूर्ण प्रतीत होता है: किंतु उसे तब तक यहण नहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रमाखों से उसका समर्थन न किया जाय। वे इस बात को नहीं सोचते कि मालवा विभिन्न भागों में विभक्त था। अभोना पत्र पर जिन कलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे। उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्वी मालवा ( सिलसा के इद्गिर्द के प्रदेश) पर राज करते रहे। वारानाथ प्रयाग में एक मालवा का उल्लेख करते हैं। और संभवतः वह भी उत्तरकालीन गुप्त-राजाओं के अधिकार में था।

प्रीक्तनर, जिसको स्मिध ने उड़त किया है। देखिए 'अली हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० ३५०

## तृतीय अध्याय हर्ष की विजय

इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि हर्ष एक दिग्विजयी वीर थे। कारमीर, पंजाब तथा कामरूप को छोड़कर उनकी विजयी सेना उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांतों में पहुँची थी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत, अपने रात्र का दमन करने के लिए महाराज हर्ष को राख्र धारण करना पड़ा। एक तो उन्हें अपने आतृहंता गौड़ राजा शशांक से प्रतिशोध लेना था, और दूसरे राज्य के विभिन्न भागों में सामंत राजाओं की विचलित होती हुई राजभिक्त को स्थिर तथा दृद्ध करना था। इन परिस्थितियों का ही परिणाम था कि हर्ष ने अपनी विजययात्रा प्रारंभ की। भारतीय अर्थशाख्र द्वारा अनुमोदित मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने उत्तरी भारत के समस्त प्रांतों पर विजय प्राप्त करने की चेट्टा की। इस प्रयत्न में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई इसकी विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे।

महाराज हर्ष की विजय का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमें वास के 'हर्षचरित', ह्वेनसांग के भ्रमण-वृत्तांव, ह्वेनसांग की 'जीवनी' तथा श्रनेक लेखों से सहायता प्राप्त हो सकती हैं।

सर्व-प्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि हषे की विजय के संबंध में बाख हमें क्या बतलाता है। प्रभाकरबर्द्धन की मृत्यु के कई दिनों के पश्चात् अश्वारोही सेना के नायक कुंतल ने आकर हर्ष को यह समाचार सुनाया कि मालव-सेना को बड़ी सुगमता के साथ पराजित करने के बाद महाराज राजवर्द्धन गौड़-राजा द्वारा घोखा देकर मार डाले गए। इस समाचार को सुन-कर हर्ष बहुत दुखी और कुद्ध हुए। सेनापित सिंहनाद ने उनकी इस प्रव्वित को बारिन में घृताहुति प्रदान की। उन्होंने अधम गौड़-राज को ब्वस्त करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य राजाओं

1

के विरुद्ध भी शख धारण करने के लिए युवक राजकुमार को उत्तीलित किया ताकि फिर भविष्य में कोई उस प्रकार का श्राच-रण न करे। वास्तव में हर्ष को इस प्रकार की उत्तीलना की कोई आवश्यकता नहीं थीं। उन्होंने तत्काल स्वामि-पद्-रज की शपथ लेंकर यह गंभीर प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ गिने हुए दिनों के श्रंदर ही पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूँगा श्रोर उन समस्तराजाओं के—जो अपने धनुषों की चपलता के कारण उत्तीलित हुए चराषों की वोड़ियों की मंकार से उसे प्रतिव्वनित न कर दूँगा तो में पतंग की भाँति, जलती हुई श्रान में श्रपने को मोंक दूँगा। उन्होंने इस श्राशय को एक घोषणा निकाली कि "उद्याचल तक " " सुवेल तक " " श्रास्ति गिरि तक " " गंधमादन तक सभी राजाशों को कर देने श्रथवा शक्ष प्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।" उ

हर्ष अभी कुमार और अनुभव-शून्य ही थे। राज्य-परिचा-लन के लिये जिस कूटनीति की आवश्यकता होती है उससे वे अनिभज्ञ थे। इसके विपरीत, उनका शत्रु गौड़ाधिप शशांक पक्का कूटनीतिज्ञ था। ऐसी अवस्था में गजारोही सेना के सेनापित स्कंदगुप्त ने अपना यह कर्त्तां समका कि हर्ष को कुछ उपदेश दे। प्राचीन हिंदू राजनीति के अनुसार पुराने, अनुभवी तथा वयोगुद्ध कर्मचारियों को अपने राजा को उपदेश देने का अधि-

<sup>&#</sup>x27;किं गौडाबिपायमेनेकेन तथा कुरु यथा नान्त्रोपि कश्चिदाचर-त्येचं भूयः । 'हर्षंचरित', पृ० २६१

रश्रयतां च मे प्रतिशा शपाम्यार्यस्यैव पादपां स्पर्शेन यदि परि-गिर्वितेरेव वास्रेः तकलचारचापलदुललितनरपतिचरणरणायमानिगडां निगैं। डांगा न करोपि तनस्तन्नपापि पीतसपिषि पतंग इव पातक पातयाम्यात्मानम्। 'इप्चरित', पृ० २६३

अद्या......उदायाचलाट् श्राः ... मुवेलाद् .... श्रा श्रस्तिगरे: श्राः श्राः गंधमादनाद् सर्वेषां राज्ञां सन्जीकृयंतां कराः करदानाय सस्त्रप्रह्णाय वा। 'हर्षचरित', पृट २६४

प्रस्ताच को स्वीकार किया और दूव को बहुसंख्यक उपहारों के साथ विदा किया। श्रीयुत बसाक का कथन है कि "यह मैत्री संबंध दोनों के पारस्पारिक हित के लिए था", क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी रात्रु थे। विद्यान श्री राखा-लदास बनर्जी का भी यही मत्या कि जब हर्ष अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे तब मास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्रु था। दिन मार्ग में सेना-पित भांडी से भेंट हुई । भांडी राज्यवर्द्धन के वध के परचात्, मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने राज्यवर्द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई और कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुञ्ज पर गुप्त नामक किसी राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से निकल कर विध्यवन की छोर भाग गई है। इस समाचार को सुनकर हर्ष को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा । उन्होंने भांडी को गौड़राजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा और स्वयं वहिन के खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की सेना का निरीच्छ करके वे अपनी बहिन को दुँढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों के बाद वे विध्यवने जा पहुँचे। राज्यश्री मिल गई श्रीर उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप स्थित अपने शिविर में लौट आए।

राशांक पर किए जानेवाले श्राक्रमण का क्या परिणाम हुत्रा ? इस संबंध में 'हर्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-वत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, उस्

<sup>\*</sup> <sup>१</sup>त्रसाक, हिस्ट्री त्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृ० १५१

उदैव देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्ध ने गुप्तनामा च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य वंधनाद्विंघ्याटवीं सपरिवारा प्रविप्टा इति लोकतः वार्त्तामशृणवम्, 'हर्पचरित', पृ० ३०३-३

की विवेचना हम आगे चलकर 'हर्ष के सम-सामयिक न्रेश' शीर्षक अध्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे और उसी स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि गौड़-राजा पर किए जानेवाले आक्रमस का क्या परिसाम हुआ। यहां पर संचेप में इतना लिख देना अलम् होगा कि शशांक संभवतः विना किसी प्रकार की चित उठाए ही कजीज छोड़कर अपने देश को भाग गयाथा। कारण कि हम उसे उड़ीसा के शैलोद्भववंश के महासामंत माधववर्मा के गंजाम वाले लेख (३१६ ई०) में सम्राट के पद पर शासन करते हुए पाते हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके अतिरिक्त हमें 'हर्ष-चरित' के एक अन्य प्रसिद्ध पद के ऊपर विचार करना है। उस पद में, बाए के सबसे छोटे भाई श्यामल, महाराज हर्ष के संबंध में सुनी हुई अलीकिक बातों का वर्णन करते हैं। उस पद में कुल ध्वांक्य हैं और प्रत्येक में श्लेष है। उनमें से प्रत्येक वाक्य हर्ष की किसी विजय-विशेष की और संकेत करता है। वे वाक्य इस प्रकार हैं — (१) अत्र वल्लिता निश्चली-कृताश्चलंतः कृत्तपद्यः चितिश्वः। (२) अत्र प्रजापितनाशेषभोगिमंडलस्योपिर ज्ञाक्त हा। (३) अत्र पुरुषोत्तमेन सिंधुराजम् प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीया कृता। (३) अत्र वल्लिना मोचित्रभृश्चेष्टनो मुक्तो महानागः। (४) अत्र देवेनाभिषिक्तः कुमारः। (६) अत्र त्याभिनेकप्रहार प्रपातितारातिना ख्यापिता शक्तः। (७) अत्र नरसिंहेन स्वहस्तविशसितारिणा प्रकटीकृतो विक्रमः। (५) अत्र परमेश्वरेख तुपारशैलभुवो दुर्गाया गृहीतो करः। (६) अत्र लोकनाथेन दिशां मुखेपु परिकल्पिता लोक-पालाः सक्तभुवनकोषश्चायजन्मनां विभक्तः।

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, उपर के ये सभी वाक्य द्वय-र्थक हैं। एक अर्थ हपे के पराक्रम से संबंध रखता है और दूसरा

<sup>ं</sup> एपित्राफ़िला इंडिका'; जिल्द ६ ए० १४४

२'हर्ष-चरितं'; पृ० १३६

प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूत को बहुसंख्यक उपहारों के साथ विदा किया। श्रीयुत बसाक का कथन है कि "यह मैत्री संबंध दोनों के पारस्पारिक हित के लिए था", क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी शत्रु थे। रवर्गीय विद्वान श्री राखा-लदास बनर्जी का भी यही मत था कि जब हर्ष अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे तब मास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्रु था। र एक दिन मार्ग में सेना-पित भांडी से भेंट हुई । भांडी राज्यवर्द्धन के वध के पश्चात्, मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने राज्यवर्द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई और कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुञ्ज पर गुप्त नामक किसी राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से निकल कर विध्यवन की छोर भाग गई है। इस समाचार को सुनकर हर्ष को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा। उन्होंने भांडी को गौड़राजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा श्रीर स्वयं वहिन के खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की सेना का निरीक्त फरके ने अपनी बहिन को हुँढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों के बाद वे विध्यवने जा पहुँचे। राज्यश्री मिल गई और उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप स्थित अपने शिविर में लौट आए।

शशांक पर किए जानेवाले आक्रमण का क्या परिणाम हुआ ? इस संबंध में 'हर्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-वत्र कतिपय स्थलों पर कुछ व्विन निकलती है, उस्

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नसाक, हिस्ट्री स्नाफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया<sup>7</sup>, पृ० १५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृ० १५१

उदेव देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्धने गुप्तनामा च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य वंधनाद्विंध्याटवीं सपरिवारा प्रविष्ठा इति लोकतः वार्त्तामशृरावम्, 'हर्पचरित', पृ० ३०३-३

महुतअधिक माश्रय लिया है। किंतु वास्तव में उपरोक्त बाक्य आलंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। प्रथम वाक्य से हमें केवल यह झात होता है कि हर्ष ने अनेक राजाओं को—उनके मित्रों और सहायकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर—उनके राज्य में अचल वना दिया। अर्थशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक नीति इस आश्रय की भी है कि राजा को अपने शत्रु राजा तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः इस वाक्य से हमें यह तो अवश्य ज्ञाव होता है कि वाण को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, किंतु उससे हर्ष की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पढ़ता।

दूसरा वाक्य कहता है कि हर्ष ने जिन्हें पराजित किया, जन्हें जमा प्रदान किया। यह प्राचीन भारतीय राजाओं के साधारखत्या प्रचित्तत व्यवहार के सर्वथा अनुकुल ही था। प्राचीन समय में विजेता विजित राजाओं को प्रायः जमा कर देते थे और उनके राज्य आदि को जौटा देते थे। महाकृति कालि दास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रघु) ने (अपनी विजय से) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी को नहीं। हरिपेस कें इलाहावाद वाले लेख से प्रमासित होता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने मी ऐसा ही किया था। वीसरा वाक्य बतलाता है कि हर्ष ने सिंधु देश के राजा को पराजित किया। किंतु इसका उल्लेख हमें और कहीं भी नहीं मिलता है। यह घटना संभवतः सत्म है। सिंधु के राजा को संभवतः है। यह घटना संभवतः सत्म है। सिंधु के राजा को संभवतः है एक भारी रक्षम देने के लिए विवश किया गया था, किंतु घन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रजा अवश्य की होगी। चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की श्रोर संकेत करता है

<sup>े</sup>ग्रहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम् ॥ ग्यृयंश, सर्गे ४, स्रोक ४६

किसी पौराणिक घटना से। हर्ष के पराक्रम के संबंध में इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार होगा:—

(१) शत्रु सेनाओं के विजेता (हर्ष) ने अनेक राजाओं को — उनके मित्रों अथवा सहायकों को छित्र-भिन्न करके— उनके राज्यों में अचल बना दिया।

(२) उस प्रजापित ने सब राजाओं श्रौर सरदारों को चमा कर दिया (श्रौर उन्हें शासन करने की श्रतुमित प्रदान की )।

(३) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्होंने (हर्ष ने) सिंधु के राजा की पराजित करके उसकी धन-संपित को अपने अधिकार में कर लिया।

(४) उस वली ने उसके (गज के ) वेष्टन (सूँड की लपेट) से राजा (कुमार) को मुक्त करके महागज को वन में छोड़ दिया।

(३) प्रभु ने कुमार (एक राजा) को अभिषिक किया। कि (६) खामी ने एक ही प्रहार में शत्रु को गिराकर अपनी

शक्ति का परिचय दिया।

(७) उन्होंने (अर्थात् हर्ष ने) जो पुरुषों में सिंह की भाँति। थे अपने हो हाथों से शत्रुखों को काटकर अपने पराक्रम को प्रकट किया।

( द ) उस 'परमेश्वर' ने हिमाच्छादित दुर्गम पर्वतीय प्रदेश

से कर शहरा किया।

(६) सब लोगों के रत्तक (हर्ष) ने दिशाओं के 'मुख' (अर्थात् सीमा-स्थान) में लोकपाल नियुक्त किया।

हुं के सुदूर-विख़त आधिपत्य के समर्थकों ने इस पद का है

<sup>ै</sup>टीकाकार शंकर लिखते हैं कि दर्पशात नामक हर्प के मतवाले गज ने कुमारगुप्त नामक राजा को अपनी स्ँड में लपेट लिया। इस पर हर्प ने अपना खड्ग खींचकर राजा को मुक्त किया और क्रोध में आकर उस हस्ती को वन में छोड़ दिया 'हर्पचरित', १० १३६

महुतश्रधिक आश्रय लिया है। किंतु वारवव में उपरोक्त बाक्य आलंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। प्रथम वाक्य से हमें केवल यह ज्ञात होवा है कि हर्ष ने श्रनेक राजाओं को—उनके मित्रों और सहायकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर—उनके राज्य में श्रचल बना दिया। श्रार्थशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक नीति इस श्राराय की भी है कि राजा को श्रपने राज्य राजा तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रवः इस वाक्य से हमें यह तो श्रवस्य ज्ञात होता है कि वाणा को श्रार्थशास्त्र का ज्ञान था, किंतु उससे हर्ष की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

दूसरा वाक्य कहता है कि हर्ष ने जिन्हें पराजित किया, उन्हें जमा प्रदान किया। यह प्राचीन भारतीय राजाओं के साधार खत्या प्रचित्त व्यवहार के सर्वथा अनुकुल ही था। प्राचीन समय में विजेता विजित राजाओं को प्रायः जमा कर देते थे और उनके राज्य आदि को जौटा देते थे। महाकृष्टि कालि दास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रष्ठ) ने (अपनी विजय से) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी को नहीं। हरिषेश के इलाहावाद वाले लेख से प्रमाखित होता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था। वीसरा वाक्य बतलाता है कि हर्ष ने सिंधु देश के राजा को पराजित किया। किंतु इसका उल्लेख हमें और कहीं भी नहीं मिलता है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को संभवतः हं स्थ्य में एक भारी रक्षम देने के लिए विवश किया गया था, किंतु घन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रचा अवश्य की होगी। चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की ओर संकेत करता है

<sup>ै</sup>ग्रहीतप्रतिसुक्तस्य स घर्मविजयी नृपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम् ॥ ग्वृयंश, चर्ग ४, श्लोक ४६

जिसके अनुसार हुई ने अपने साथी कुमारगुप्त को दुर्पशात नामक पगले हाथी से बचाया था। हुई की विजय से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। हां, यह उनकी वीरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण हो सकता है। पांचवें वाक्य से कुमार के राज्या मिषेक का पता चलता है। श्री चि० वि० वैद्य तथा अन्य इति हास-वेता 'कुमार' शब्द से कामरूप के राजा का अभिप्राय सममते हैं। किंतु मूलअंथ कदाचित हमें ऐसा अर्थ प्रहण करने की अनुमित नहीं देता है। टीकाकार शंकरानंद 'कुमार' से हुई के पुत्र का अर्थ लगाता है। चित्र का न्युतिओं का एक अच्छा लेखक माना जाता है। अतः इस विषय में भी उसके उल्लेख को हम ठीक मान सकते हैं। छठें और साववें वाक्यों से भी हुई की विजय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केवल उनकी वीरता ही प्रकट होती है।

आठवें वाक्य में डिल्जिखित हिमा च्छादित पार्वत्य-प्रदेश से किश्मीर अथवा नेपाल का अर्थ लगाया गया है; किंतु इसका कोई विश्वसनीय कारण अथवा प्रमाण नहीं दिया गया है। हो सकता है कि हिमाच्छादित शैल-प्रदेश, आधुनिक गढ़ वाल में स्थित कोई दुर्दमनीय राज्य रहा हो। हमें ज्ञात है कि दिल्जी के सुलतानों ने अनेक बार प्वतीय राज्यों के सरदारों को जीतने के चेष्टा की थी। उसी प्रकार से संमव है कि महा-राज हुई ने भी किसी प्वतीय राज्य के विद्रोही सामंत

वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० ४३-४४

वैद्य महोदयं कहते हैं—''जिस राजा का उसने अभिपेक किया वह निश्चय ही आसाम का कुमारराज रहा होगा। केंद्राचित् प्रथम तथा इच्छाङ्गत मित्र होने के नाते उसे उन्होंने अपने हाथ से मुकुट पहिना कर अधिक गौरवान्वित कर दिया।"

<sup>्</sup>कुमारो गुहो पुत्रश्च ।—'हर्पचरित', पृ० १४६ः । वैद्य, 'मिडिएवल 'इंडिया' जिल्द १, पृ० ४३

राजा को दमन किया हो। नवें वाक्य से भी हमें हर्ष की विजय

के विषय में कुछ नहीं ज्ञात होता।

वैद्य महोदय कहते हैं, "इन ( उपर्युक्त ) पदों से हमें केवल यही नहीं ज्ञात होता कि हर्ष ने भारत के समस्त राज्यों को जीव लिया था; बल्कि साथ ही यह भी निदित होता है कि उन्होंने विजित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन करने की अनुमति दे रक्खी थी। इस कथन में सप्टतः अवि-शयोक्ति है। पहली बात तो यह है कि हम बाख के कथन को व्यों का त्यों नहीं प्रहण कर सकते। संस्कृत के कवियों और लेसकों में अत्युक्ति वहुत अधिक पाई जाती है। किसी विषय में अविरंजित रूप में वर्णन करना उनके लिए एक साधारए बात्थी। इसके अविरिक्त वैद्य महोद्य ने उस पद का जो अर्थ लगाया है वह अर्थ उससे किसी प्रकार नहीं निकल सकता। तो भी इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि हप अपनी विजयी सेना को पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में ले गए थे। वे 'विजिगीषु' अर्थात् विजय के इच्छुक थे। उन्होंने उत्तरी-भारत के अनेक राजाओं के साथ युद्ध किया और वाद को उनकी स्वतंतत्रा स्वीकार कर ली। उनकी सुदूर-विस्तृत विजय पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, किंतु कविषय विद्वानों का यह क्यन कि उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं उतर सकता। इस कथन को हम खीकार नहीं कर सकते। ' महाराज हपें की यह आंवरिक इच्छा थी कि मैं संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लूँ। अपनी इस अभिलापा को पूर्ष करने का उन्होंने प्रयत्न भी किया; यह बात अनेक प्रमाएों से सिद्ध है। किंतु यह प्रश्न विवाद-प्रस्त है कि इस कार्य में उन्हें किवनी सफलता प्राप्त हुई। वाख ने 'हर्प-वरित' में, अनेक

भैच, 'मिडिलण्वल इंडिया', पृ० ४३

स्थलों पर हर्ष की प्रस्ताचित विजय का उल्लेख किया है। जैसा कि छागे चलकर बनाया जायगा. हिनसांग ने भी हर्ष की दिग्वजय का उल्लेख किया है। 'रक्षावली' नाटक में भी—जिस के रचयिन स्वयं हर्ष माने जाते हैं—दिग्वजय का छाभास कि रचयिन स्वयं हर्ष माने जाते हैं—दिग्वजय का छाभास कि स्वता है। कोशांबी के राजा वत्स ने संपूर्ण संसार का सम्राट वनने के लिए ही रस्तावली का पाणिश्रहण किया था. क्योंकि एक ऋषि का कथन था कि जो कोई उसका पाणिपीइन करेगा वह सारे संसार का सम्राट हो जायगा। अब यदि 'रत्नावली' नाटक की कथा को हम हर्ष की खात्म-कथा मान लें तो यह कहने में कोई हानि नहीं है कि हर्ष ने दिग्वजय करने का संकल्प किया था। किंतु उपरोक्त वाक्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे।

वास से अब हम हैनसांग की ओर आते हैं। हो नसांग लिखता है "जैसे ही शीलादित्य राजा वने वैसे ही वे एक विशाल सेना लेकर अपने आतृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए रवाना हुए। जनकी इच्छा हुई कि पास-पढ़ोस के राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लें। वे पूर्व की ओर वढ़े और उन देशों पर चढ़ाई की जिन्होंने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार किया था। लगातार ६ वर्षों तक वे युद्ध करते रहे। उन्होंने पंचधारत के साथ युद्ध किया। (इस पद का एक पाठांतर मिलता है। उसके अनुसार हंप ने पचगोड़ को अपने अधीन कर लिया।) उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर अपनी सेना वढ़ा ली। उनके पास ६० ह जार गड़ारोही तथा एक लाख अश्वारोही सैनिक हो गए। इसके परचान वे ३० वर्ष तक शांतिपूर्वक शासन करते रहे। इस

<sup>े</sup>पंचभारत ये थे—(-१) सारस्वत (पंजाव)(२) कान्यकुव्ज, (३) गीड़, (४) मिथिला तथा (५) उत्कल (उड़ीसा)। पंचभारत को पंचगीड़ भी कहा गया है।

बीच में उन्हें फिर अस उठाने की आवश्यता नहीं पड़ी। एक अन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संबंध में लिखते हुये चीनी यात्री कहता है, "इस-समय राजा शीलादित्य महान् पूर्व तथा शरेचम में आक्रमण कर रहे थे, पास पड़ोस के राज्य उनकी प्रधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-ध्र ने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया। दे हैनसांग की जीवनी में भी हुए की दिग्विजय के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख उपलब्ध होता है:-"उन्होंने (हपेवद्धन ने) शीघ्र ही अपने भाई की हत्या का बदला लिया और अपने को भारत का अधिपति वनाया। उनकी ख्याति वाहर सर्वत्र फुल गई प्रजा के सव लोग भी शांवि-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हर्प ने आक्रमख और युद्ध करना वंद कर दिया। माले और वलवारें शखागार में जुसा श्रीने लगीं । वे धार्मिक कृत्यों की स्त्रीर प्रवृत्त हुए। प्रवि पाँचवें वर्ष वे एक महामोज्ञ परिषद् करते थे और अपना कोष दानरूप में विवरित करते थे" । 'जीवनी' में एक अन्य स्थल पर कॉगद देश पर हर्ष के आक्रमण का उल्लेख मिलता है।

यद्यपि हो नसांग का विवरण वाण के वर्णन से श्रिधिक विश्वसनीय है तथापि उसके कथन को हमें वड़ी सावधानी के साथ प्रहण्ड करना होगा। होनसांग भी कदाचित् अपने को अत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका। उसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि हर्ष ने उसे भी आश्रय प्रदान किया था। डा० मजूमदार कहते हैं कि साधारणक्तप से विचार करने पर इस वात का कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई पड़ता कि होनसांग के कथनों को हम अनुरशः सत्य माने अथवा वाष के

वाटर्षं, जिल्द १ पृ० ३४३

२'वाटर्स', जिल्द २ पृ० २३६

३'जीवनी', पृ० ⊏३

प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें। इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगीड़ को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विध्य के दिच्छा में स्थित समय भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंघ तथा राजपूताना कभी भी हुष के साम्राज्य में अम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना वो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हुष एक महान् विजयी नरेश थे।

श्रव हम लिपि तथा साहित्य संवंधी साधनों की सहायता से हप की विजय का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन करेंगे। सिंहासनात्रीहण के समय हर्ष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे श्रधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यदापि मालव से सेना बड़ी ही श्रासानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौिखिरियों की राजधानी कान्यकुट्य श्रभी शत्रु के श्रधिकार में ही थी। वाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर श्राक्रमण करने के लिए भेजा था। ह्वेनसांग से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में श्राक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस श्रभ की विवचना हम श्रागे चलकर एक दूसरे श्रष्ट्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संचेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल कि सकते हैं—

(१) दिच मगध में, रोहवासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्यर का बना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता

<sup>े</sup>देखिए, 'जर्नल श्राफ़ दि विहार पेंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', (१६२३) में प्रकाशित मज्भदार का लेख।

है, उसमें शशांक को 'महासामंव' लिखा है। मुहर पर कोई विधि नहीं पढ़ी है।

- (२) गंजाम के वाम्रलेख में—जो ६१६-२० ई० का बताया जीता है—शशांक को महाराजाधिराज श्रीर सामंतों पर प्रभुता रखने वाला कहा गया है ।१
  - (३) ह्वेनसांग उसे कर्एसुवर्ण का राजा बवलाता है।
- ' (४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय वास उसे गौड़ाधिंपविं कहता है।

इन वातों से इम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की मुहरे हर्ष के सिंहासनारोहए के समय के पूर्व की है अब कि शशांक संभवतः मौलिरियों का महासामंत था। वाद को वह स्वतंत्र वन गया। उसने मगध को पददलित किया, वौद्धों पर भरपाचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके उपरांत वह गौड़ देश को भाग गया श्रीर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा वन वैठा । प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत कन्नीज श्रीर थानेश्वर के अन्य राज् राजाश्रों के गुर्टों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया। कुछ समय तक के लिए वो उसकी योजना सफल सिद्ध हुई। किंतु ज्ञात होता है कि कन्नीज पर कव्जा कर लेने के वाद वह हर्ष के साथ मुठभेड़ करने के लिए रका नहीं; विक सीधे अपनी राजधानी को लौट गया। यह भी संभव है कि हर्ष और शशांक में युद्ध हुआ हो और शशांक विना "कुछ इति उठाए ही अपने राज्य को वचकर निकल गया हो ३१६-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७

भ्चतुष्दिधिस्तिलबीचि मेखलानिलीनायां सद्वीपनगरपत्तनवत्यां वसुषरायां गीताच्दे वर्पशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराजशीशशांकराजे शासति । 'प्रिमाफिया इंडिका', जिल्द ६' १० १४४

प्रसिद्ध पद से घ्यधिक विश्वसनीय सममें। इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगौड़ को अपने घ्रधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विध्य के दिल्ला में स्थित समग्र भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंघ तथा राजपूर्वाना कभी भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना दो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

स्रव हम लिपि तथा साहित्य-संवंधी साधनों की सहायता से हप की विजय का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंहासना-रोहण के समय हर्ष की स्थित निस्संदेह कठिनाइयों से पिरपूर्ण थी। सबसे अधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव सेना वड़ी ही आसानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौखिरियों की राजधानी कान्यकुट्य अभी शत्रु के अधिकार में ही थी। वाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर आक्रमण करने के लिए सेजा था। होनसांग से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में आक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया अथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना हम आगे चलकर एक दूसरे अध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संचेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल सकते हैं—

(१) दिचिस मगध में, रोहवासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का वना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता

<sup>&#</sup>x27;देखिए, 'जर्नल श्राफ़ दि त्रिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', ( १६२३ ) में प्रकाशित मजूमदार का लेख।

है, उसमें शशांक को 'महासामंव' लिखा है। मुहर पर कोई विथि

- (२) गंजाम के वाम्रलेख में—जो ६१६-२० ई० का बताया जीता है—शशांक को महाराजाधिराज और सामंतों पर प्रभुता रखने वाला कहा गया है।
  - (३) ह्वेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का राजा बवलाता है।
- (४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय बाख उसे गौड़ाविपित

इन वातों से हम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की महरं हुए के सिंहासनारोहण के समय के पूर्व की है जब कि शशांक संभवतः मौलिरियों का महासामंत था। घाद को वह स्वतंत्र वन गया। उसने सगध को पददलित किया, वौद्धों पर मत्याचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र चस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके उपरांत वह गौड़ देश को भाग गया श्रीर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा बन बैठा। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांव कन्नीज और थानेश्वर के अन्य रातु राजाओं के गुटौं को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया। कुछ समय तक के लिए वो उसकी योजना सफल सिद्ध हुई। किंतु इत्त होता है कि कन्नौज पर कन्जा कर लेने के वाद वह हर्ष के साथ मुठभेड़ करने के लिए रका नहीं; बल्कि सीधे अपनी राजधानी को लौट गया। यह भी संभव है कि हर्ष श्रीरशशांक में युद्ध हुआ हो श्रीर शशांक विना कुछ चित उठाए ही अपने राज्य को वचकर निकल गया हो ३१६-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७

<sup>े</sup>च तुरद्धि सिललवीचि मेखलानिलीनायां सद्वीपनगरपत्तनवत्यां वसुषरायां गीप्ताब्दे वर्षशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे शासित । 'एपियाफिया इंडिका', जिल्द ६' १० १४४

प्रसिद्ध पद से श्रिधिक विश्वसनीय सममें। इसके श्रितिरक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगौड़ को श्रपने श्रिधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विश्य के दिल्ला में स्थित समग्र भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंघ तथा राजपूताना कभी भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के श्रतुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

श्रव हम लिपि तथा साहित्य-संबंधी साधनों की सहायता से हपं की विजय का श्रालोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंहासना-रोहण के समय हर्ष की त्थित निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे श्रधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालवर्ष सेना वड़ी ही श्रासानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौलिरियों की राजधानी कान्यकुट्य अभी शत्रु के श्रधिकार में ही थी। बाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर श्राक्रमण करने के लिए भेजा था। ह्वेनसांग- से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में श्राक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना हम श्रागे चलकर एक दूसरे श्रध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संत्रेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल (\* सकते हैं—

(१) दिच मगध में, रोहवासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर् का साँचा पाया जाता

<sup>ै</sup>देखिए, 'जर्नल आफ़ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', (१६२३) में प्रकाशित मज्मदार का लेख।

विजय-पताका उत्तर की और फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। वलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन ने दिल्ला की ओर बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीतकर पार्श्व के संभाव्य आक्रमण से अपना चचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमास है कि हर्ष ने बलभी के राजा तथा पुलकेशी दितीय दोनों के साथ युद्ध किया था और इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुर्जर-नरेश दह के नौसारी वाले दानपत्र में निम्त-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्षदेवाभिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजातः अमदद्धः विश्वमयशोवितानः श्री द्दः," खर्थात् श्रीः हर्पदेवः द्वारा पराजित वैलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दृद के जपर निरंतर भूलता था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल राण्ट है कि महाराज हुई ने बलभी-नरेश की पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस बात की विनेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हुई ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर बलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मति में निम्न-लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रतीत होता है। बलभी राज्य की स्थिति सैनिक टिंग्ट से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा दिल्ली होनों सम्नाटों के लिए बहुत मृल्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े बाले लेख से ज्ञात होता है कि नमेंदा

<sup>° &#</sup>x27; नर्नल ग्राफ़ दी बांवे मांच ग्राफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, १० १. 'इंडियन एंटीववेरी'. जिल्द १३. सन १८८४, १० ७०-८१।

है० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी से संभवतः सब प्रदेश छीन लिए गए होंगे और कर्णसुवर्ण भास्करवर्मा को दे दिया गया होगा।

हर्ष के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था। पूर्वीय युद्धों के समाप्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की छोर त्राकषित हुआ। पूर्वीय युद्धों का चरकाल कोई प्रत्यच फल नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हुषे के राज्य का एक श्रंग वना रहा होगा। वलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। ष्टसमें पश्चिमी मालवा—हिनसांग का मी-ला-पो—सिम्मलिव था। इस प्रकार वलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करवी थीं। पड़ोस के राजा प्रायः एक दृसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रहत्पातेस अवः बलर्भी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हुई के लिए स्वाभाविक था। हुई स्वयं एक चक्रवर्धी राजा वनाने का स्वप्त देखा करते थे। किंतु एक वात श्रीर थी। हुएँ का समकालीन द्विखी राजा पुलकेशी द्विवीय वड़ा ही शक्तिशाली राजा था। लाट, माल वा तथा गुर्जर उसके प्रभाव चेत्र में संम्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा दई द्वितीय (६२६-६४० ई०) था। मालवा का राजा ध्रुवसेन द्वितीय (अथवा दुर्लेमभट्टे ६३४-६४० ई०) था। हर्ष ने यह समम लिया था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि महाराज हर्ष वलभी-नरेश के ऊपर छपना प्रमाव रखना 🦥 चाहते ये श्रीर पुलकेशी को स्वभावतः यह बात श्रसहा थी कि नर्भदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना प्रभाव स्थापित करे। यदि हर्प दित्तिख की छोर छपनी विजय का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी द्वितीय अपनी

<sup>ै</sup>बसाक, 'हिस्ट्री श्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० १५३

विजय-पताका उत्तर की श्रोर फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने श्रधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। चलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मन्यस्थ राज्य था। श्रागे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन ने दक्षिण की श्रोर बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीतकर पार्श्व के संभाव्य श्राक्रमण से श्रपना बचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमाख है कि हर्ष ने वलभी के राजा तथा पुलकेशी द्वितीय दोनों के साथ युद्ध किया था श्रीर इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुर्जर-नरेश दह के नौसारी वाले दानपत्र भें निम्न-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्पदेवाभिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजातः भ्रमद्द्रभ्रः विभ्रमयशोवितानः श्री द्दः," श्रयात् श्री हर्पदेव द्वारा पराजित वैलभी-न्रेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान

श्री दह के: ऊपर निरंतर भूलवा था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल राप्ट है कि महाराज हुएँ ने नलभी-नरेश को पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस वात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हुएँ ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मति में निम्नि लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रवीत होता है। चलभी राज्य की स्थिति सैनिक टिंग्ट से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी भित्रता उत्तरी तथा दिल्णी दोनों सम्नाटों के लिए बहुत मृत्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

<sup>&#</sup>x27; जर्नल आफ दी बांचे बांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, ए० १, 'इंडियन एंटीववेरी', जिल्द १२, सन् १८८४, १० ७०-८१।

ई० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी से संभवतः सब प्रदेश छीन लिए गए होंगे और कर्णसुवर्ण भास्करवर्मा को दे दिया गया होगा।

हर्षे के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था। पूर्वीय युद्धों के समाप्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की श्रोर श्राकिवत हुआ। पूर्वीय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यच फल नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हवे के राज्य का एक र्श्चंग वना रहा होगा। वलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। ष्समें पश्चिमी मालवा—हेनसांग का मो-ला-पो—सम्मिलित था। इस प्रकार वलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करती थीं। पड़ोस के राजा प्राय: एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रह पाते । अवः वलभी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हर्ष के लिए स्वाभाविक था । हर्ष स्वयं एक चक्रवर्वी राजा वनाने का स्वप्न देखा करते थे। किंतु एक वात और थी। हर्ष का समकालीन दिल्लिखी राजा पुल्केशी द्वितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। लाट, माल वा तथा गुर्जर वसके प्रभाव चेत्र में संम्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा दह द्वितीय (६२६-६४० ई०) था। मालवा का राजा घ्रवसेन द्वितीय (श्रथवा दुर्लममट्टे ६३४-६४० ई०) था। हर्ष ने यह समम लिया था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि महाराज हर्ष वलभी-नरेश के ऊपर श्रपना प्रमाव रखना चाहते थे श्रौर पुलकेशी को स्वमावतः यह बात असहा थी कि नर्मदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना प्रभाव स्थापित करे। यदि हुए दिल्ला की छोर अपनी विजय का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी द्वितीय श्रपनी

विसाक, 'हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १५३

विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना चाहवा था। गुजराव प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। चलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन ने दिल्ला की ओर बढ़ने के पूर्व गुजराव को जीतकर पार्श्व के संभाव्य आक्रमण से अपना बचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमास है कि हर्ष ने वलभी के राजा तथा पुलकेशी द्वितीय दोनों के साथ युद्ध किया था श्रीर इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुजर-नरेश दह के नीसारी वाले दानपत्र में निम्न-लिखिव उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्षदेवाभिभूवो श्रीवलभीपितपरित्राणोपजातः श्रमद्दश्र-विश्रमयशोवितानः श्री दहः," श्रर्थात् श्री हर्पदेव द्वारा पराजित वैलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण श्राप्त यश का वितान श्री दह के जपर निरंतर भूलता था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल राण्ट है कि महाराज हुई ने वलभी-नरेश को पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस बात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हुई ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मित में निम्नि लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रवीत होता है। वलभी राज्य की स्थित सैनिक हिण्ट से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्नाटों के लिए बहुत मृत्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

१ ' जर्नल ग्राफ़ दी बांवे मांच ग्राफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, ए० १, 'इंडियन एंटीववेरी', जिल्द १३, सन् १८८४, १० ७०-८१।

की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य चालुक्य राजा के प्रभाव-चेत्र के अंदर्भत थे। विपत्ती वलभी राजा महाराज हर्ष के वाम पार्व में एक भयदायक शत्रु था। अतः किसी न किसी प्रकार—युद्ध में पराजित कर अथवा अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव कर-हर्ष को उसे अपने पत्त में करना था। अधीनता स्वीकार करने 🕅 का प्रस्ताव संभवतः वलभी-नरेश से किया गुपा था; किंतु नह प्रस्ताव विफल हुआ, उससे कुछ परिखाम नहीं निकला। तब हुई ने विवश होकर दूसरे उपाय का अवलंबन किया। यह उपाय कार्यकर सिद्ध हुआ। वलमी का राजा पराजित हुआ और भागकर उसने दह के यहां शरण ली। गुर्जर-नरेश एक छोटा-सा राजा था, फिर बलभी के शक्तिशाली राजा को शरण देने में वह कैसे समर्थ हुआ, यह प्रश्त भी विचारणीय है। बात यह है कि चालुक्य सम्राट् अवसर पड़ने पर गुर्जर-नरेश को सहायता प्रदान करने को तैयार था। अनुभव ने हर्ष को एक कूटनीतिज्ञ वना दिया था। वलभी-नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर के उन्होंने अपने एक शक्तिशाली शत्रु को एक सहायक मित्र बना लिया। वलभी के युद्ध के कारखों के संबंध में श्री निहाररंजन राय ने जो कुछ लिखा है उसे हम यहां उद्धृत करते हैं, "हर्ष संभवतः" एक ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक छहेरय से प्रेरित थे जिसका प्रभाव उत्तरी तथा दिन्ति होनों सम्राष्टों पर पड़ता था। यह नर्भदा सीमाप्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न यहुत पहले ही गुप्त सम्राटों के समय में उठा था। उन्होंने विजय अथवा वैवाहिक संबंध के द्वारा उसे इल करने की चेप्टा की । वही प्रश्न हर्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ।"।

वलभी-नरेश के साथ कब युद्ध हुआ ? ऐसा माल्म होवा है कि इस युद्ध का समय ६३३ ई० के लगभग रहा होगा। डा० स्मिथ का कथन है कि "वलभी नरेश के साथ होने वाला युद्ध

१ 'इंडियन इिस्टारिकल क्वार्टर्सी', जिल्द ३, ५० ७७७

जिसके परिणाम-स्वरूप धुवसेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ श्रीर संभवतः चालुक्य सम्राट की सवल सहायता पर निर्भर रहने वाले भड़ोंच राजा के राज्य में भाग गया—ऋतुमानतः ६३३ ई० के उपरांत श्रीर पश्चिमी भारत में हैनसांग के जाने के पूर्व. (६४१-४२ ई०) घटित हुआ था"<sup>1</sup>। डा० मजूमदार भी इसी मत का समर्थन करते हैं। दह का शासन-काल ६२६ से १४० ई० तक था। ध्रुवसेन ६३० ई० के अनंतर गद्दी पर बैठा।

पुलकेशी दितीय के साथ युद्ध पश्चिमी भारत में हर्ष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध इसका स्वाभाविक परिखाम था। हुएँ की अपने राज्य की सीमा के ज़िल्कुल निकट देखकर पुलकेशी के मन में भय की आशंका हुई। इसके अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकेशी ने जो मंसूवे बाँध रक्खे थे वे मन के मन ही में रह गए। महाराज हर्ष की अपनी कृटनीति में स्पष्टतः सफलता प्राप्त हुई। अब पुलकेशी के राज्य की सीमाएं संकटापन्न थीं। फत्ततः सशस्त्र संघर्षे अनिवार्ये हो गया। हर्ष और पुलकेशी की सेनाओं में संमवतः नर्मदा नदी के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ था। हर्ष को इस बार एक प्रवत्त प्रविद्वंद्वी मिल गया था । वह पराजित हुआ । उसकी परा-जय श्रवश्य ही वड़ी गहरी श्रीर भारी हुई होगी। वास्तव में इस पराजय की स्मृति चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश की कमा-गत कई पीढ़ियों तक वनी रही। यही नहीं, उस पराजय की स्पृति बहुसंख्यक लेखों में अभी तक सुरित्तत है। जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, होनसांग ने भी उस पराजय का उल्जेख किया है।

महाराज हर्प और पुलकेशी के वीच युद्ध किस समय हुआ था, यह विषय विवादयस्त है। डा॰ फ्लीट का कथन हैर कि

<sup>े</sup>रिमध, 'ग्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', पृ० ३५४ देखिए, 'फ़्लीट का कनाढी राजवंश', पृ० ३५१

का दान पन्न हर्ष की पराजय का उल्लेख इन शब्दों में करता है,
"युद्ध में सबल हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, ईब्योलु
हर्ष का—जिनके चरण-कमल उनकी अपार शक्ति के द्वारा पालित
(सुरिचत ! राजाओं के (सुकुट में जड़े हुए) रहों की किरण्डे,
से आच्छादित हो गए—आनंद उसके भय से द्रवित हो गया।"

ऐहोड़े का दान-पत्र हुएँ की पराजय को पुलकेशी का अंतिम कार्य वतलाता है। यह मान लिया जा सकता है, यद्यपि निर्रच-यात्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का दान-प्त्र, इला-हाबाद वाले लेख की भाँति, पुलकेशी की विजयों का वर्षम काल-कम के अनुसार करता है। अतः पुलकेशी के सिंहासनारोहरा के बहुत समय के पश्चात हर्ष के साथ उसका युद्ध हुआ ! यदि हम यह स्वीकार कर लें कि हर्ष-पुलकेशी युद्ध, बलभी पर किए गए आक्रमण का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि हर्प-पुत्तनेशी-युद्ध ६३० ई० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि वलभी नरेश को शरण देनेवाले दद का शासन-काल ६२६ से ६४० ई० के बीच पड़ता है। इस वात को बड़े-बड़े विद्वान् स्वीकार करते हैं कि हर्प-पुलवंशी युट, वलभी-नरेश पर किए गए आक-मश का परिसाम था। डा० मुकर्जी का कथन हैर कि "संभवतः हुप के आक्रमण के कारण ही युद्ध लिड़ा था। वलभी के राजा ध्रवसेन द्वितीय को परास्त करने के उपरांत हुए अपनी विजय को श्रीर आगे बढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ— जिसके राज्य पर वे अपनी अभी तक अवाध गति से अमसर होनेवाली विजय के सिलसिले में आक्रमस करते—युद्ध करने के लिए प्रलोभित 🖍 हुए।" हा॰ मजूमदार लिखते हैं, अतः, यह बहुत संभव प्रतीत होता हैं कि मालवा के राजा को दंड देने के प्रयत्न में, हर्प को

<sup>ै&#</sup>x27;एपियाफिया इंडिया', जिल्द ६, ए० १०, भयविगलितहपी येन चाकारि हर्षः।

मुकर्जी, 'इपैं', ए० ३३

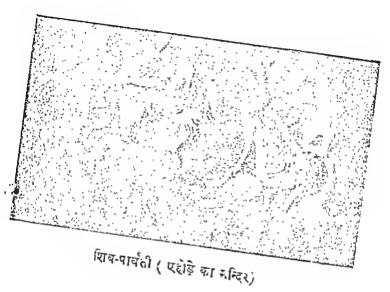

गुजरात प्रायद्वीप में तथा उसके इद्गिर्द राष्ट्रकों के एक गुरू का सामना करना पड़ा। हुई को पहले कुछ सफलता प्राप्त हुई क्योंकि जैसा उपर वतलाया गया है उससे हारकर वलभी के राजा को अहाँच के गुर्जर राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। किंतु उस संघ को शीघ ही चालुक्य राजा महान् पुलकेशी द्वितीय का सहयोग प्राप्त हुआ और हुई की पूर्ण पराजय हुई।

प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं, "मालूम होता है कि हर्प और पुलकेशी के युद्ध का कारण, मालवा और गुजराव में उनकी साम्रा-ज्य-संबंधी योजनाओं का संघर्ष था। वलभी पर आक्रमण करने के पूर्व हर्ष ने मालवा के शासक को अपनी प्रभुवा खीकार कराने के लिए अवश्य ही विवश किया होगा। ज्ञात होता है कि इससे पुलकेशी कुद्ध हो गया और हर्ष के विरुद्ध वलभी-नरेश को शरख देने में गुर्जर राजा की सहायता कर (हर्ष से) बदला भी लिया।" आगे चलकर प्रोफेसर छल्टेकर कहते हैं कि हर्प के साथ युद्ध करने के लिए ६१२ ई० के पूर्व पुलकेशी शायद ही तैयार रहा हो। प्रलीट के मतानुसार ऐहोड़े के लेख का २४ वां श्लोक हर्ष के राज्याभिषेक का वर्णन करता है। उसी लेख के १० से २४ तक के श्लोक उनके युद्ध और विजय का वर्णन करते हैं। इससे स्चित होता है कि राज्याभियेक विजय के बाद हुआ। फ्लीट लिखते हैं "पुलकेशी द्विवीय का राज्याभिषेक किस विधि को हुआ, इसका ठीक-ठीक निश्चय अभी तक नहीं हो सका है। उसका श्रमिषेक भाद्रपद शुक्त १ प्रतिपदा, शक संवत् ४३३ — जो ६१० ाई० में पड़ता है—के वीच हुआ था। ऐसी अवस्था में संभवतः यह कह देना निरापद होगा कि राज्याभिषेक सन् ६०६ ई० के एतर भाग में हुआ था।" अतः हर्ष की पराजय का समय ६०६ ई॰ के पूर्व मानना होगा। किंतु हर्ष तथा पुलकेशी दोनों के लिए

भज्मदार, 'जर्नल बिदार एँड उड़ीना रिसर्च सोसाइटी', १६२३,

यह संभव नहीं था कि वे इतने पहले—सिंहासनारोहण के दो-तीन वर्ष के छंदर ही—युद्ध में संलग्न होते। सिंहासन पर वैठने के समय हर्ष के सामने घोर कठिनाइयां चपियत थीं। शशांक भी स्वच्छंदरूप से विचरण करता था। ऐसी अवस्था में दिच्छ में प्रवेश कर पुलकेशी के साथ युद्ध करने का विचार हर्ष कैसे कर सकते थे १ पुलकेशी भी आरंभ में कठिन परिस्थितियों से घिरा था, फिर भला वह इतनी तत्परता के साथ युद्ध कैसे कर सकता था १ छंत में चलकर इतिहास के उक्त आचांय महोदय ने हमारा व्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर किया है जो आभी हाल में मिला है। उसके आधार पर यह प्रायः निश्चय हो जाता है कि साम्राज्य-शक्ति की आकांचा रखनेवाले दोनों राजाओं में ६३० और ६३४ ई० के बीच युद्ध हुआ था। पुलकेशी का लोह नरा वाला दानपत्र जो ६३० ई० का है, उसके पराक्रम और विजय का उल्लेख करता है; किंतु वह हर्प की पराजय के विषय में विक्कुल मीन है।

श्रभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि
महाराज हुई ने द्विण में प्रवेश किया था श्रीर नमेदा नदी के
द्विण में स्थित देश के श्रिष्ठकांश भाग को श्रिष्ठक कर लिया
था। श्रवहम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत
के प्रतिपादक श्रीकंठ शास्त्री हैं जिन्होंने १६२६ ई० में विद्वानों
के श्रान को एक श्रोकविशेष की श्रीर श्राकिष्ठ किया है जो
मयूर का श्रनुमान किया जाता है। कहा जाता है कि इस श्रोक
में हुप को कुंतल तथा विध्य के द्विण श्रीर स्थित श्रन्य देशों

<sup>े</sup>श्रल्टेकर, 'ऐनल्स श्राफ़ दि-मंडारकर रिसर्च इन्सरीट्यूट'।

इस मत का समर्थन अन्य विद्वान भी करते हैं हप पुलकेशी द्वितीय का युद्ध ६६०-६३४ ई० के बीच में हुआ था। अन्य तिथियों ऐतिहासिक कसीटी पर खरी नहीं उत्तरतीं। (.इंडियन कलचर १६४० मा० ६ पृ० ४५०)—संक

का स्वामी कहकर उनका गुणानुवाद किया गया है। १६२३ ई० में मैसूर के पुरावत्त्वान्वेषस के संचालक श्रोयुव शास्त्रों ने राज्य के शिमीगा जिले के अंवर्गव गर्मन्ते नामक स्थान पर एक लेख के उरलब्ध होने का समाचार प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा 靠 "यह (लेख) शोलादित्य के पेट्टिस सत्यां क नामक सेनापति की मृत्यु की स्मृति-रज्ञा के लिए एक 'वीरनल' अथवा स्मारक शिला हैं। उक्त सेनापति, महेंद्र को सेना में सम्मिलेव शिकारियों की एक जाति से युद्ध करते समय मारा गया था। उस लेख में कोई ऐसी वात नहीं मिलती जिससे यह निश्चय किया जा सके कि उसमें डिल्लिखित शीलादित्य महेंद्र कीन थे। लिपिप्रमाण के आधार पर मैं सममता हूँ कि इस लेख के शोलादित्य हर्प शीलादित्य थे और महेंद्र पहने बंशोय राजा महेंद्रवर्मी प्रथम था जो पश्चिमी चुालुक्यों के राजा पुलकेशी द्विवीय का समकालीन था। यह असंभव नहीं है कि महाराज हुई का शासन शिमोगा तक वि-स्तृत रहा हो। किंतु शीलादित्य को शिल-श्रा-दित्य क्यों लिखा ग्या, यह समक्त में नहीं त्रावा । पंडित श्रीकंठ शास्त्रा का कथन है के गहेमन्ते वाले लेख से मयूर के श्लोक द्वारा प्रस्तुत प्रमास का समर्थन होता है। कुछ परवर्जी विद्वानों ने सम्यक् रूप से अलोचना किए विना हो उनके कथन को खीकार कर लिया है श्रीर इस प्रकार एक श्रमपूर्ण सिद्धांत का क्रिचित् व्यापक प्रच-लन हो गया है।

श्रव हम उस श्लोक द्वारा प्रस्तुत प्रमास की परीचा करेंगे जो मयूर का बतलाया जाता है। वह श्लोक कहाँ से लिया गया है ? क्या यह निश्चयात्मक रूप से ठीक है कि वह श्लोक मयूर का है ? यदि थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि वह मयूर ही

<sup>&#</sup>x27;एन्यु अत रिपोर्ट, मेत्र आर्कि आलाँ जिकल हिपार्टमेंट', १६२३, १० ८३

व्यंत्रनंत ग्राफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १६२६, ए० ४८७

का है तो फिर प्रश्न उठता है कि मयूर कौन था ? 'अनुमान किया गया है कि मयूर महाराज हर्ष का एक दरबारी किव और महा-किव वाण का ससुर था। यदि इस वाव को खीकार का लिया जाय तब यह परिमाण निकालना युक्तिसंगत होगा कि वह खोड़ हर्ष का गौरव-गान करता है। जिस जनश्रुति के अनुसार मयूर वाण का ससुर ठहरता है, उसका उल्लेख मेठतुंगाचार्त के 'भक्ता-मरस्तोत्र' की टीका में मिलता है। राजशेखर एक अन्य जन-प्रवाद की कल्पना करता है। उसके अनुसार मयूर, वाण और मातंगदिवाकर तीनों हर्ष के दरबारी किव थे।' पद्मगुप्त का 'नवसाहसांक-चरित' भी मयूर तथा वाण को हर्ष का दरबारी किव बतलाता है।

उपरोक्त सभी बातें पर्याप्त रूप से इस कथन की पुष्टि करती हैं कि मयूर और वास दोनों श्री हर्ष के दरबारी किव थे। इस्कृत जन-श्रुति का उल्लेख हमें वरावर मिलता है कि वे समकालीन और हर्ष के दरवारी किव थे। किंतु उन दोनों किवयों के पारस्परिक संबंध के विषय में अनेक परस्पर-विरोधी तथा अविश्वसनीय प्रवाद प्रचलित हैं। एक जन-प्रवाद के अनुसार बास मयूर का दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन है कि वह मयूर का ससुर था। कीथ महोदय का विचार है कि उन दोनों के बीच संभवतः कोई संबंध नहीं था। जो कुछ भी हो, हमें यह अवश्य खीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो कुछ जात है, उसका आधार परंपरा जनश्रुति ही है। ऐसी जनश्रुतियों के आधार पर जो काको बाद की हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धात को

<sup>ै</sup>देखिए पिटर पिटसन तथा पं॰ दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादिक बल्लभ॰ देव की सुमापिताविल की भूमिका।

वसचित्रवर्णविविद्यति हारिगोरवतीपतिः।

श्री हर्प इव संघट्टं चक्रे बारणमयूरयो॥

<sup>ु</sup>कीय-'हिस्ट्री श्राफ चंस्कृत लिटलेचर', ए० २०१

श्रवलंबित करना कि हुएँ ने द्विए। में अपनी विजय का विस्तार किया था, निश्चय ही निरापद नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाय कि ये जनश्रुतियाँ सत्य हैं, तो भी आवश्यक रूप से यह प्ररिषाम नहीं निकलता कि विवाद-प्रस्त रलोक हुई के संबंध में एक प्रशंसोक्ति है। प्राचीन भारत के किन नए-नए आश्रयदावाश्रों तथा श्री-संपत्ति की खोज में बहुत दूर-दूर वक भ्रमण करते थे। कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास और भारवि के संवंध में यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि वे कांचो के पल्लव-नरेश के दंरबार में गए थे। श्रवः यह मान लेना वस्तुतः संभव है कि मयूर-कवि चालुक्य-नरेश के दरबार में गया था और पुलकेशी द्वितीय ने उसका संमुचित आदर किया तथा प्रचुर भेंट-उपहार प्रदान किया था। इस स्थल पर यह लिख देना असंगत न होगा कि एक प्रवाद आए और मयूर की प्रतिदंदिवा के संबंध में प्रचलित है। 'नवसा-हसांक-चरित के श्लोक से जो अभी पाद-टिप्प सी में उद्भव किया गया है, उनकी प्रविस्पर्क़ी संभव प्रवीव होवी है। ज्ञाव होवा है कि श्री हर्ष के दरवार के वातावरण को अपने प्रतिकृत समम कर और यह विचारकर कि यहां मेरी कवित्वं प्रविभा की समु चिव सराहना न हो सकेगी, मयूर एक नए संरक्तक की खोज में षाहर चला गया। वह महाराज हर्ष के समकालीन चालुक्य-नरेश के दरवार में पहुँचा और वहां उसका डिचत सत्कार किया गया। मयूर का विवादमस्त श्लोक कुंवल (कर्नाटक), चोल षया कांची की विजय का उल्लेख करवा है। चालुक्य-नरेश पुल-केशी द्वितीय तथा पल्लव राजा महेंद्रवर्मा के वाच जो भीपण शत्रुता थी, वह इमें ज्ञात है। मालूम होता है कि प्रारंभ में

भूपालाः शशिभारकरान्त्रयसुतः के नाम नासादिताः भत्तारं पुनरेकनेव हि सुवस्त्वां देव मन्यामहे। येनांगं परिमृष्य कंतलमथाकृष्य ब्युदस्यायतं चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कोच्यां करा पातितः॥

वालुक्य-नरेश ने अपने पल्लव वंशीय शत्रु पर विजय प्राप्त की। ऐहीड़े का दान-पन्न भी दिल्ला में पुलकेशी की विजय का उल्लेख करता है। कहा जाता है कि उसने बनवासी पर घेरा डाला था। उसकी सुदूर-विस्तृत विजय के अंतर्गत कुंतल तथा चोल देश अवश्य ही सम्मिलित थे। यह असंभव नहीं है कि पुलकेशी कांची के द्वार पर पहुँचा हो और उसने अपने पराजित शत्रु को मनमानी शर्वों के अनुसार संधि करने के लिए विवश किया हो। विवाद-अस्त श्लोक हर्ष की अपेन्ना पुलकेशी द्वितीय के लिए अवि मान भी लिया जाय कि यह श्लोक केवल हर्ष की ओर संकेत करता है तो हम श्लेष-प्रिय किया की परंपरा-गत अतिरंजित-शैली के अनुसार उसे प्रशंसोक्ति कहकर टाल सकते हैं। उसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है।

श्रव हम इस संबंध में गहेमन्तेवाले लेख के प्रमाण की विवेचना करेंगे। उसका प्रमाण—यदि उसे हम प्रमाण की संज्ञा दे सकें—विल्कुल निर्धंक है। लेख के श्रनुसार जब शीलादित्य ....... श्रम साम्राज्य की गही पर बैठे, पृष्टिण सत्यांक ने युद्ध-चेत्र में घुसकर महेंद्र को भयभीत कर दिया। .... इत्यादि, श्री कंठशाखी महोदय तथा श्रम्य विद्वान जिन्होंने समुचित जाँच-परीचा किए विना ही उनका श्रमुसरण किया है, उक्त वाक्य के स्थान में 'जब हर्प जीत कर श्राए श्रीर महेंद्र डरकर भाग गया' समूचे पद का श्रमनी श्रोर से स्मावेश कर देते हैं। लेख में दिचण भारत पर महाराज हर्ष के श्राक्रमण का कुझ भी उल्लेख नहीं मिलता। यही नहीं, वह लेख हमें यह भी नहीं वत्ताता कि पेष्ट्रिण सत्यांक श्री हर्प का सेनापित था। विद्वानों ने उसे भी मान ही लिया है। इसके श्रीतिरक्त उस लेख में इस , यात का भी उल्लेख नहीं मिलता कि महेंद्र भय खाकर भाग

भन्तुमदार, 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टलीं' १६२६, पृ० २३५

ग्रंथा था। लेख से हमें केवल इतना झात होता है कि जन शीला-दित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तव पेट्टिस सत्यांक नामक एक वीर सैनिक ने एक दूसरे योद्धा के साथ युद्ध किया, जो वेदर जाति का सरदार था। इस युद्ध में पेट्टिश सत्यांक भारा गया। उक्त लेख हमें यह भी वतलाता है कि जिस समय पेटृिण सत्यांक ने वेदर सरदार के ऊपर आक्रमस् किया था उस समय महेंद्र भयभीत हो गया था। अनुमान किया जाता है कि वेंदर सरदार महेंद्र की सेना का एक सेनापित था। प्रत्येक विचार-शील व्यक्ति जो निष्पत्त भाव से लेख में दी हुई उपरोक्त वातों की परीचा करेगा, इस वात को तुरंत स्वीकार करेगा कि उक्त लेख के आधार पर यह परिगाम निकालना कि महाराज हुए ने अपने प्रधान सेनापित पेष्ट्रीण सत्यांक के नेतृत्व में दिच्चा पुर विजय प्राप्त की, कदापि युक्तिसंगत नहीं है। वास्तविक बात यह है कि एक कौतूहल-जनक खिद्धांत को प्रस्थापित करने की उत्सुकता में विद्वानों ने लेख में ऐसे शब्दों और पदों का समावेश कर लिया है, जिनका उल्लेख निश्वय ही उस लेख में नहीं है। श्री यस॰ शास्त्री, श्री नीहाररंजन तथा श्री अद्रीराचनद्र बनर्जी आदि सभी पर लेख को ठाक-ठीक न उद्धत करने का दोषारोपस किया जा सकता है। लेख की प्राप्ति की सर्व-प्रथम घोषणा करने-वाले डा॰ शामशास्त्री का विचार था कि लेख में उल्लिखित शिल-श्रादित्य कन्नोज के राजा हर्ष शीलादित्य ही हैं। हम अभी श्रागे चलकर इस वात पर विचार करेंगे कि क्या इन दोनों को एक मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन या कि पेट्टिए सत्यांक शीलादित्य की सेना का सेनापति था, किंतु वे यह नहीं कहते कि लेख में ऐसा उल्लेख है। मेरे विचार से

<sup>&#</sup>x27;श्रद्रीराचंद्र वनर्जी-'जर्नल श्राफ दि श्रांघ हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

वनका यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है। अपने एक प्रिय सिद्धांत के लिए उन्हें पेट्टि सित्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकवा थी? वास्तव में लेख हमें केवल यह वत-लावा है कि जिस समय शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन् पर वैठे उस समय पेट्टिश सत्यांक एक युद्धत्तेत्र में घुस पड़ा। वहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो और स्वयं अपने ही लिए महेंद्र नामक किसी दूसरे स्थानिक सरदार की सेना में सिन्मिलित वेदर लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो। किसी सम्मान-स्वक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नामोल्लेख करना यह सूचित करता है कि वह एक स्थानिक सरदार था, श्री हर्ष का समकालीन प्रसिद्ध पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा नहीं। जिसे दो शिक्तशाली राजाओं का सैनिक संघर्ष कहा जाता है वह केवल दो स्थानिक सरदारों की एक साधारण मुठभेड़ थी, जिस्का में उन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित की।

श्रंत में शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 'शीलादित्य' एक श्रत्य-धिंक प्रचलित नाम और उपाधि है। वलभी के अनेक मैत्रक राजाओं ने 'शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। लिपि-प्रमाण के आधार पर डा० शामशास्त्री का यह मंत्रव्य है कि शीलादित्य, हमें के श्रितिरक्त और कोई न था। किंतु गहें मन्ने के 'बीरगल' के श्री शीलादित्य तथा शीलादित्य नामधारी बलभी-नरेशों में से किसी एक को श्रमित्र सममने में लिपि प्रमाण कोई श्रद्भन नहीं खालता। बी०ए० सलेतोर नामक दिल्य के एक पंडित ने उक्त लेख

<sup>ै</sup>इस विषय में श्रीयुत बी॰ ए॰ सलेतीर महोदय का 'हर्षवर्द्धन इन दि कर्नाटक' शीर्षक, तथ्यपूर्ण सुचितित प्रबंध द्रष्टव्य है। 'क्वा-र्टली जर्नल ज्ञाफ़ दि मिथिक सोसाइटी', जिल्द २२, ए॰ १६६-१८४ स्रोर ३०२-३१७

करेंने के लिए वड़ा भारी प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि वलभी के नरेशों का ही 'श्री' उपाधि विशेष चिह था। किंतु कठिनता यह है कि वलभी वंश में कम से कम श्राठ शोलादित्य एए। सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीलादित्य को वलभी के उस शीलादित्य से अभिन्न माना है, "जो पृथ्वी का स्वामी है, महा तथा विंध्य-पर्वत जिसके दो स्तन हैं श्रीर जिनके श्यामवर्ष हे मेघों से आच्छादिर्व शिलर कुचाप्र की भांवि दिखाई पड़ते हैं" । यह शीलादित्य मूल राजवंश का नहीं था श्रीर इसीलिए उसने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण की। यसलेतोर महोदय कहते हैं कि कर्नाटक में वलभी राज्य के विस्तार का हुद्र कारण था, जिसका पता लगाने में हम इस समय श्रसमर्थ हैं। 3 पुलकेशी द्विवीय के द्विवीय पुत्र जयसिंह की-जिसका हा भाई विक्रमादित्य था—गुजरात का प्रांत दिया गया। उसके उत्तराधिकारी चालुक्य राजाओं ने गुजरात में अपनी ाभुवा स्थापिव करने का प्रयत्न किया । सलेवीर महोद्य पूछते हैं कि क्या पुलकेशी महान् के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के रेश में वलभी-नरेश के द्वारा लूट-पाट मचाने का वदला लेने के लिए ऐसा कर सकते थे ? अंव में वे इस परिसाम पर पहुँचते हैं कि 'कदाचित् गुजराव में किसी शीलादित्य राजा की अधीनवा में पश्चिमी चालुक्यीय शाखा के स्थापित होने के तनिक पूर्व, केसी वलभी-नरेश ने सहा को जीतने का प्रयन्न किया था और रुलकेशी द्विवीय के शासन-काल के प्रारंभ में अथवा अधिक संभवतः उसकी मृत्यु के ठीक वाद ही, गुजराव में पश्चिमी

<sup>े</sup> देखिर ग्रलिन का दान-पत्र—प्रलीट, 'कॉरपस इंसिकिप्योनुस जिल्द ३, ५० १७१

रे 'एपिप्राफित्रा इंडिका', जिल्द १. १० १६१

<sup>3</sup> बी॰ ए॰ सलेतोर, 'बवार्टर्ली जर्नल ग्राफ़ दि मिपिक सोसाइटी' जिल्द २२, पृ• १८२

११४

पालुक्य-वंश की शाखा को स्थापित करके उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी लुप्त प्रिविच्ठा को पुनक्डजीवित किया। " सलेतोर महा-श्य के तर्क निस्संदेह युक्ति रूणें हैं। किंतु वलभी के अनेक शीला-दित्यों में से एक को अलग कर उसे अपने शीलादित्य से अभिन्न उद्दर्शने में कल्पना और अनुमान से अवश्य ही अधिक काम लेना पड़ेगा। उनका यह वर्क वास्तव में दो वातों पर अवलंबित है—पहली बात तो यह है कि बलभी के राजाओं ने 'श्री' उपाधि का व्यवहार किया है। दूसरी बात यह है कि उनमें से एक कनाड़ी देश में स्थित सहा पर्वत के साथ संवधित है। यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं वे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकदम अपर्याप्त तथा प्रायः निरथंक हैं। अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कारपूर्ण खंडन मंडन से अपना हाथ खींचते हैं और किसी सर्वभान्य निर्णय पर पहुँचने के पूर्व ही शीलादित्य के प्रश्न को छोड़कर संतोष करते हैं।

उपरोक्त विवेचना से यह वात बिल्कुल सफ्ट हो जाती है कि महाराज हर्षवर्द्धन एक महान् विजेता कहलाने के सच्चे श्राधकारी हैं। किंतु उन्हें सभी युद्धों में सफलता नहीं प्राप्त हुई। उन्हें पुलकेशी द्वितीय के हाथों से रेवा नदी के तट पर गहरी पराजय भी खानी पड़ी। इस पराजय से उनकी सारी श्राशाशों पर पानी फिर गया और वे संपूर्ण भारत के विजयी कहलाने के श्रिधकारी न हो सके। इसके श्राविरिक्त उनकी विजय उत्तर भारत ही तक परिमित रही। वह विश्य-रेखा को पार करने के प्रथल में कभी सफल नहीं हुए। हाल में उनकी दिन्तिण विजय

<sup>.</sup> भनेतीर—'क्वार्टली जनेल आफ दि मिथिक सोसाइटी'— जिल्द २२ पृ० १८३

मजुमदार महाशय गहेमन्ने वीरगल के शीलादित्य श्रीर पुत्रकेशी दितीय के पौत्र युवराज अ्याश्रय शीलादित्य को एक ठहराते हैं। देखिए, 'इंडियन दिस्टारिकल क्वार्टलीं', १६२६, पृ० २२५

का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह संपूर्णतः मिध्या श्रीर कपोल कल्पना है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यणि महाराज हर्ष एक प्रतापी विजेता थे; तथापि उन्होंने विजित देशों पर प्रत्यच्च रूप से शासन करने की चेष्टा कभी नहीं की। पराजित राजाश्रों को वे उनका राज्य श्रादि लौटा देते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत के दिग्विजयी विजेताश्रों की प्रचलित रीति का ही श्रनुसर्थ किया।

## चतुर्थ अध्याय हर्ष का साम्राज्य

श्रव हम इस श्रध्याय में यह निश्चित करने कां प्रयत्न करेंगें कि भारत का कितना भू-भाग महाराज हर्ष के साम्राज्य के श्रंत-गंत था। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर वड़ा मतभेद है। डा० विसेट रिमथ श्रपने गंथ "श्राली हिस्ट्री श्राफ इंडिया" के श्रंतिम संस्करण में लिखते हैं, "उनके शासन-काल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात श्रोर सौराष्ट्र के श्रातिरक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तक (नेपाल-सिहत) गंगा की संपूर्ण वरेटी पर हर्ष का श्राधिपत्य निर्विवाद रूप से स्थापित था"। शासन-प्रवंध श्रलवत्ता स्थानीय राजा श्रों के हाथों में था, किंतु पूर्व में सुद्धरस्य श्रासाम का राजा भी श्रपने स्वामी की श्राज्ञा का पालन करता था। विल्कृत पश्चिम में स्थित वलभी-देश का राजा भी जो कि उनका दामाद, था, राजकीय श्रनु चर-दल में सिम्मिलित होता था।

पितकर महोदय के मतानुसार हुष के साम्राज्य का विस्तार इससे भी ऋषिक था। उनका कथन है कि हुष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने ऋषिकार में कर लिया था और नेपाल का राज्य भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित था। आमें फांसीसी विद्वान् एटिंकहासेन ने हुप के अपर एक निवंध लिखा है। उनका मत भी पिनकर के अधिकांश कथन से मिलता-जुलता है, किंतुने यह मानते कि नेपाल महाराज हुप के साम्राज्य के खंतर्भूत था। हा० राधाकुमुद मुकर्जी इस सवंब में जिस निष्कर्प पर पहुँचे हैं, वह भी उन्तेवनीय है। उनका कथन है कि "इन्न प्रदेश तो

९स्मिय, 'ग्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', ए० ३५४ विनक्तर, 'शीर्षे श्राफ़ क्क्षील', ए० २२

ऐसे थे, जिन पर कान्यकुञ्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यचरूप से शासन करते थे श्रौर कुछ प्रदेश ऐसे थे, जिनका शासन प्रवंध डनके हाथ में नहीं था. किंतु जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी अभुता स्वीकार करते थे"। डा॰ मुकर्जी के मवानुसार यद्यपि हर्ष का प्रत्यत्त ऋधिकार-तेत्र कुछ संकुचित था, तथापि उनका प्रभाव-सेत्र यहुव विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, कारमीर तथा बलभी आदि देश उनके प्रभाव-तेत्र के अंतर्गत थे। उनका कथन है कि हर्प द्वारा प्रत्यस्र ए से शासित होनेवाले भू-भाग के भाकार-प्रकार से उनकी वास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा कार्य-कलाप का ठीक-ठीक साप नहीं हो सकता। इसमें तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि हपें सपूर्ण उत्तरी भारत के सर्व-प्रधान राजा थे। इस प्रकार उपरोक्त चारों विद्वानों के कथना-असार हमें जात होता है कि हर्प का साम्राज्य वहुत वड़ा था। इनमें डा॰ स्मिथ द्वारा स्थिर किया हुआ साम्राज्य, अपैनाकृत अधिक संकुचित है; क्योंकि वे कार्मीर, पंजाव, सिंघ, राज-पूताना और कामरूप को उसके श्रंवर्गत नहीं मानते।

सर्व-प्रथम रमेराचंद्र मजुमदार ने इम प्रचलित मत का विरोध किया है। उनका विरवास है कि हर्प का साम्राज्य इतना अधिक विरत्तत नहीं था। उनका कथन है कि इस विषय में होन-सांग का साक्ष्य—स्वीकारात्मक वथा नकारात्मक दोनों रूपों में —साहित्यिक वथा लिपि के प्रमास से संगत खाता है। हर्पवर्द्धन का राज्य करीव-फ़रीव इस रूप में निश्चित किया जा सकता है के उसमें आगरा और अवध का संयुक्त-प्रांत, विहार तथा पूर्वी पंजाब का कुछ भाग—उत्तर-पिन्छम के एक छोटे तथा संकीर्य भू-भाग को जिसे होनसांग ने मो-वी-पुलो लिखा है, छोड़कर—

<sup>े</sup>नुकर्जी, 'हर्प' ए० ३७ न्युकर्जी, 'हर्प' ए० ४३

सिमालित था। भाजुमदार महाशय का यह निष्कर्ष होनसींग के यात्रा-विवर्ण के आधार पर अवलं वित है। अथवा यों किए कि उनका उपगेक्त कथन उस अर्थ पर निर्भर है जो उन्होंने चीनी-यात्री के विवरण से निकाला है। वे कहते हैं कि होनसांग्रें ने साधारणतः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह उल्लेख कर दिया है कि वे किसके अधीन थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने किसी ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, जिसको उसने हर्ष के राज्य के अधीन बताया हो। इस दशा में या तो हम यह मान लें कि कन्नीज के अतिरिक्त हर्ष के राज्य में और कोई प्रदेश सिम्मिलित नहीं था, अथवा यह परिणाम निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों के विषय में वह मौन है वे सब हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत सिम्मिलित थे।

अनेक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी प्रकार मान्य नहीं हो सकती। चीनी-यात्री ने यद स्पष्टतया तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि अमुक-अमुक प्रदेश हर्प के आधीन थे तो इसका कारण यह है कि उसकी हिए में महाराज हर्ष प्रधानतया कान्यकुटज के राजा थे। उसके मौना-वलंबन से हम कदापि यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि हर्प के राज्य में कनौज के अविरिक्त और कोई प्रदेश सम्मिलित नहीं था। वास्तव में उनके अधीन अन्य प्रदेश भी थे।

वाण के 'हर्प-चरित' तथा हर्प के दो लेकों से यह वात पूर्णतः प्रमाणित होती है। वंसखेरा श्रीर मधुवन के लेखों से हमें इस वात में संदेह करने का कोई अवकाश नहीं रह जाता कि अहिन्न श्रीर श्रावस्ती भुक्ति हर्प के राज्य में सम्मिलित थे।

"मजुमदार, 'जर्नेल ग्राफ़ दी विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी' १६-

३२ पृ० ३२१-३२२ व्यस्तेरा का लेख, 'एपिग्राफिश्रा इंडिका', जिल्द ४, पृ० २०८ तथा मध्वनवाले सेख, 'एपिग्राफिश्रा इंडिका', जिल्द १, पृ० ६७ 'हर्प-चरित' से हमें यह भी ज्ञात होता है कि हर्ष के पेतृक राज्य में थानेश्वर तथा उसके आस-पास का प्रदेश शामल था। 'हर्पचरित' और हर्प के लेखों की वात जाने दीजिए, हैनसांग दुवर्य प्रत्यक्त रूप से इस कथन का समर्थन करता है कि हर्प के राज्य में कन्नोज के आंवरिक अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे। वह जिन शब्दों में प्रयाग की मोज्ञ-परिषद् का वर्णन करता है, उन से यही ध्वान निकलती है कि प्रयाग हर्ष के राज्य के अंतर्गत था। प्रयाग के पूर्व में स्थित मगध के संबंध में भी इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह हर्ष की राज्य सीमा के वाहर नहीं था; क्यों कि हैनसांग की जीवनी में हर्ष की मगध का राजा कहा गया है।

यह तो हुआ स्वीकारात्मक प्रमाख । चीनी-यात्री के नकारादुमक विवरण से भो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । ची-नापुह-ती से ले कर मगय तक जितने राज्य थे, उनमें से ६ को छोड़
कर शेप राज्यों की राजनीविक स्थित के विषय में वह मौन है।
जिन ६ राज्यों के विषय में मौन नहीं है, उनने नाम थे हैं।
कन्नीज, पारियात्र, मितपुर, सुवर्णगोत्र, किवलवस्तु तथा नेपाल ।
इनमें से दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठें नंबर के राज्य उस सीमा
के बाहर स्थित ये जिसका निर्देश ऊपर किया गया है। ६ राज्यों
के अविरिक्त शेप राज्यों के संबंध में होनसांग का मौनावलंधन
यही सिद्ध करता है कि वे कान्यकुव्जाधीश के अधीन थे। इस
प्रकार चीनी यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों
पुकार के साक्ष्य से यह निरचयात्मक स्थ से हात हो जाता है
कि महाराज हर्ष का राज्य, हिमाजय पर्वत, परिचमी पंजाय,
राजप्ताना, मण्यदेश तथा चंगाल से परिवेण्ठित था।

भागे चल कर मजुनदार महादय कहते हैं कि यह सच है

भनुमहार, 'वर्नत आक दि निहार उद्गीता रिसर्च सोसाह्टी', १६२३ ए० ३१२

कि होनसांग, महाराज हर्ष को पंच भारत ('फ़ाइव इंडीज' = सौराष्ट्र, कान्यकुडज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा) का अधीरवर वतलाता है। किंतु वास्तव में यह एक स्पष्ट कथन है। इसकी अधिक महत्व देना उचित नहीं। बाण ने भी 'हर्ष चरित' में ऐरो पदों का अचुर प्रयोग किया है। लोग कह सकते हैं कि महाराज हर्ष ने अपना बहुत-सा समय पूर्व तथा दिच ए-पश्चिम की और युद्ध में व्यतीत किया था; तो क्या उन्होंने किसी प्रदेश को जीत कर अपने राज्य में नहीं मिलाया ? किंतु वास्तव में सिहासना-रोहण के समय जो परिस्थितियाँ उपस्थित थीं, उन्हीं के द्वारा विवश होकर ये युद्ध करने पड़े थे। कुछ प्रदेशों को जीतकर उन्होंने अपनी राज्य सीमा बढ़ाई तो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक यह निर्देश करना कठिन है कि वे प्रदेश कौन थे।

मजुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कर्प पर मनन करें। से हमको यह मानना पड़ता है कि उसमें बहुत कुछ सत्य का छंश अवश्य है। किंतु हम हर्ष के साम्राज्य-विश्वार की समस्या पर एक पृथक् हिंदिकोण से विचार कर सकते हैं। मजुमदार के पश्चात् अन्य अनेक विद्वानों ने भी अपने प्रगाद अध्ययन के सहारे इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न परिमाण पर पहुँचते हैं। अब देखना चाहिए कि निष्पच रूप से विचार करने पर महाराज हर्प का साम्राज्य किवना ठहरता है।

श्री निहाररंजन राय का कथन है कि हर्प के प्रत्यन शासन

(ख) निहाररंजन राय, 'इंडिया हिस्टॉरिकल कार्टलीं', 'हर्ष शीला-

दित्य-ए रिवाइज़्ड स्टडीं, पृ० ७६६ ७६३

<sup>&#</sup>x27;(क) रमाशंकर त्रिपाठी, 'श्रान दि एक्स्टेंट श्राफ हर्पाज एपा यर', 'जर्नल श्राफ दि विहार उड़ीस रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १६, पृ० २६६-३३१

<sup>(</sup>ग) श्रद्रीश नन्द्र बनर्जी, 'जर्नल श्राफ़ दि श्रांध्र रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६ सन् १६३१-३२

२१इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टलीं, १६२७, पृ० ७६०

के श्रंतर्गत वह संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिंद कह-लाता था। किन्तु उनका प्रभाव-चेत्र श्रप्तर्यच्च रूप से उसकी श्रपेचा वहुत वड़े भू-भाग पर फैला हुआ था। उनके सुविस्तृत प्रभाव-चेत्र के श्रंतगत प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत—उत्तर-पश्चिम में जालंघर से लेकर पूर्व में श्रासाम की पूर्वी सीमा तक—द्चिण में नर्मदा श्रोर महानदी की तरेटी में स्थित वलभी-राज्य से ले-कर गंजाम के जिले तक का प्रदेश, श्रीर उत्तर में नेपाल तथा संभवतः काश्मीर भी सम्मिलित थे। श्री श्रद्रीशचंद्र वनर्जी कहते हैं कि हर्ष का श्राधिपत्य उत्तर में शतद्र के तट से लेकर द्विण में नर्मदा तक श्रीर पश्चिमी मालवा के सीमाप्रांत से लेकर पूर्व में हिमालय के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था।

यहाँ पर पहले यह देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि महा-राश हुएं के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में अधिकांश विद्वानों ने श्रपने जो विचार स्थिर किए हैं, वे हैनसांग वाण और चालु-क्य के लेखों के कतिपय श्रंशों पर श्रवलंतित हैं। हैनसांग कहता है कि पूर्व की श्रोर जाकर उन्होंने (हुप ) उन राज्यों पर श्राक-मख किया, जिन्होंने श्रधीनता मानने से इन्कार कर दिया था। श्रंत के उन्होंने पंचगीड़ को जीतकर श्रपने श्रधीन कर लिया। श्रपने राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उन्होंने श्रपनी सेना को बढ़ाया श्रोर विना शस्त्र श्रह्छ किए, ३० वर्ष तक शांति-पूर्व क राज्य किया।

हेनसांग के यात्रा-विवर्ष में इस प्रकार के कथन श्रन्यत्र गी मिलते हैं। महाराष्ट्र के विषय में लिखते हुए उसने कहा है कि इस समय (६५३ ई० के लगभग) महाराज शीलादित्य ने पूर्व से लेकर पश्चिम वक के राज्यों की जीव लिया है श्रीर सुदू-रस्य देशों पर भी उन्होंने अपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया

वाटर्न, जिल्द् १, ५० ६४६

है। किंतु केवल इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की है। उन्होंने अलप समय में ही अपने को भारत का अधीरवर बना लिया। उनकी ख्यांत बाहर सर्वंत्र फैली थी। इर्ष के संवंध में बाण ने भी ऐसे आहंबर-पूर्ण विशेषण शहुतों का प्रयोग किया है उजिनसे यह प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राट्थे। चालुक्य राजाओं के लेखा में उन्हें सर्वंत्र 'सकलो-त्तरापथेश्वर' कहा गया है और उनके नाम क साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियाँ जोड़ा गई हैं। इसमें संदेह नहीं, कि इन उल्लेखों का अधिकांश सस्य है, किन्तु उन्हें ज्यो का त्यों उसी ह्रप में महण करना हमारी भूल होगी। वाण वो निरसंदेह राज-दरवार का एक आश्रित इतिहासकार था। अतः यदि अपने मंथ में उस ने अपने चरित्र-नायक क संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्चर्य ही क्या है। होनसांग का अमण-बुत्तांव प्रायः निष्टुल

श्चर्यात् "चारों समुद्रों के श्रिधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त चक्रवर्ती राजाश्चों में श्रष्ठ जिनके चरणा के नख श्रन्य राजाश्चों के चूड़ामां से चमकते थे।"

(ख) चतुरुद्धि केदारकुट्टवी भोक्ता ब्रह्मस्तंबफलस्य सकलादिराज-चरितजयरुपेष्ठमलो देवः परमश्वरो हर्पः। अर्थात् "चारो समुद्र 'शं विरे हुए चेत्र के समस्त राजात्रां से बढ़ कर शेष्ठ विजयी बीर।"

रेश्चन्य श्रनेक लेखां के श्रितिरिक्त देखिए कीलहार्न की तालिका के लेख नं० ४०१, ४०४; 'एपियाफ़िया इंडिका', जिल्द ५ ए० २०२; अ्याश्चय शीलादित्य का नीखारी-वाला ताम्र-पत्र,'एपियाफ़िया इंडिका', जिल्द ८, ए० २३०

वाटर्स, जिल्द २, ए० २३६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'जीवनी', पृ० ⊏६

३ उदाहरणायं (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचकचूद्राभिष्णे श्रीशाणकोणकपणिनम्मंलोकृतचरणनखमणेः सर्वचकवर्त्तनां घोरेयस्य महाराजाधिराजपरमञ्चरश्रीहर्षस्य—'हर्षचरित', द्वितीय उच्छूवास पृ० ८४

भीर विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बागा की भावि एक श्राश्रयप्राप्त लेखक नहीं था। किंतु इसमें संदेह नहीं कि वह भी महाराज हर्ष की अनेक कृपाओं के लिए उनका ऋणी ष्ट्रीर कृतज्ञ था। ऐसी श्रवस्था में, संभव है कि उसके ६प-संबंधी वर्णन में कुछ अत्युक्ति आ गई हो अथवा व्यक्तिगत उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंघान की दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरण को यत्र-वन्न तनिक सावधानी के साथ प्रहास करना उचित होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हेनसांग इतिहास लिखने नहीं वैठा था। इस दृष्टि से उसके अनेक शब्दों और पदों को-जैसे 'पंचगीड़ का विजेवा' श्रादि-हम श्रयाद्य कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सक-लोत्तरापथेश्वर' पद से हम उसके शाब्दिक अर्थ को ज्यों का हर्दें नहीं प्रह्ण कर सकते। दक्तिण ये लोग इस शब्द का व्यव-हार नर्मदा नदी अथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूर्ण भूमि के छार्थ में करते थे। 'उत्तरापथ' शब्द से मूलवः श्रावस्ती से वच्चिशला वंक का वाणिष्य-मार्ग सममा जाता था। कुछ सगय के पश्चात् उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीवर से वह वाणिष्य मार्ग जाता था। डा॰ भंहारकर का कथन है कि उत्तरापथ ' शब्द उत्तर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था। उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मवलव सममते रहे धीं, किंतु इसमें मंदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे संपूर्ण रुज़री भारत का श्रर्थ लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पहता है कि चालुक्य लेखों के रचियतागण महाराज हर्ष की संपृर्ण-**उत्तरी भारत** का अधीश्वर सममते थे । हर्ष के पूर्वी तथा दक्षिणी-

<sup>ै</sup>वच्छा, 'उदयगिरि संटगिरि केव इंतिक्रशंत', १८ २१६ भौद्यारकर, 'कारमादकल लेवचकैं', १९१८, १० ४२ ४७

है। किंतु केवल इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की है। उन्होंने अलप समय में ही अपने की भारत का अधीरवर बना लिया। उनकी ख्यांत बाहर सर्वंत्र फैली थी। इर्ष के संवंध में बाण ने भी ऐसे आहंबर-पूर्ण विशेषण शहुतों का प्रयोग किया है उजिनसे यह प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राट्थे। चालुक्य राजाओं के लेखां में उन्हें सर्वंत्र 'सकलो-त्रापथेश्वर' कहा गया है और उनके नाम के साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियाँ जोड़ा गई हैं। इसमें संदेह नहीं, कि इन उल्लेखों का अधिकांश सत्य है, किन्तु उन्हें ज्यो का त्यों उसी रूप में प्रहण करना हमारी भूल होगी। बाण तो निरसंदेह राज-दरवार का एक आश्रित इतिहासकार था। अतः यदि अपने प्रथ में उस ने अपने चरित्र-नायक के संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्वर्य ही क्या है। होनसांग का अमण-वृत्तांत प्रायः निष्णुत्त

ग्रर्थात् ''चारों समुद्रों के ग्रिधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त चक्रवर्ती राज।श्रों में अष्ठ जिनके चरणा के नख श्रन्य राजाश्रों के चूड़ामर्राण से चमकते थे।"

(ख) चतुरुद्धि केदारकुद्धवी भोक्ता ब्रह्मस्तंवफलस्य सकलादिराज्-चरितजयस्येण्ठमहो देवः परमञ्जरो हर्षः । अर्थात् "चारी समुद्र स विरे हुए होत्र के समस्त राजाओं से बढ़ कर शेष्ठ विज्यी वीर।"

रेश्चनय श्रनेक लेखां के श्रांतिरिक्त देखिए कीतहाने की तालिका के लेख नं० ४०१, ४०४; 'एपियाफिश्चा इंडिका', जिल्द ५ ए० २०२; श्याश्रय शीलादित्य का नीयारी-वाला ताम्र-पत्र,'एपियाफिश्चा इंडिका', जिल्द ८, १० २३०

१वाटर्स, जिल्द २, ५० २३६

२ 'जीवनी', पृ० ८६

³ उदाहरणाथं (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचकचूद्रा-मणिश्रे णीशाणकोणकपणिनम्मेलीकृतचरणनखमणेः सर्वचकवर्त्तनां घोरे-यस्य महाराजाधिराजपरमश्वरश्रीहर्षस्य—'हर्षचरित', द्वितीय उच्छ्-वास पृ० ८४

भौर विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाग की भांति एक आश्रयप्राप्त लेखक नहीं था। किंतु इसमें संदेह नहीं कि बह भी महाराज हर्ष की अनेक छुपाओं के लिए उनका ऋशी श्रीर कृतज्ञ था। ऐसी अवस्या में, संभव है कि उसके हर्प-संबंधी वर्णन में कुछ श्रत्युक्ति ह्या गई हो श्रथवा व्यक्तिगव उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंयान की दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरस को यत्र-वन्न तनिक सावधानी के साथ प्रहा करना उचित होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हेनसांग इतिहास लिखने नहीं बैठा था। इस दृष्टि से उसके श्रानेक शब्दों और पदों को-जैसे 'पंचगीद का विजेवा' आदि-हम श्रशास कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सक-लोत्तरापथेश्वर' पद से हम उसके शाब्दिक छथे को ज्यों का हरें नहीं प्रह्म कर सकते। दक्तिए वे लोग इस शब्द का व्यव-हार नर्भदा नदी प्रथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की खंपूर्ण भूमि के अर्थ में करते थे। 'उत्तराष्थ' राटद से मूलव: श्रावस्वी से वर्चशिला वक का वाणिज्य-मार्ग सममा जाता था। कुछ सगय के परचात् उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीवर से वह वाणिज्य मार्ग जाता था। डा० भंहारकर का कथन है कि उत्तरापय 'शब्द उतर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था। उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मवलव सममते रहे ं धीं, फिंतु इसमें मंदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे संपूर्ण रज़री भारत का अर्थ लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पहता है कि चालुक्य लेखों के रचयितागण महाराज हर्ष को संपूर्ण-षत्तरी भारत का अधीरवर सममते थे। इपें के पूर्वी तथा दक्ति छी-

<sup>ै</sup>वरुद्रा, 'उदयगिरि खंडगिरि केन इंस्क्रिप्शंस', १० २१६ न्मंद्रारकर, 'कारमादकल लेक्चर्स', १६१८, १० ४२ ४७

पश्चिमी युद्धों एवं तत्सवंधी विजय-वार्वात्रों से लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि हर्ष उत्तरी भारत के सर्वप्रधान राजा थे। उपरोक्त शब्द हर्ष के सबंध में प्रचुरता के साथ प्रयुक्त हुआ है। इसका कोई कारए अवश्य होगा । यह सच है क्रि चालुक्य राजा विनयादित्य के लेख में, जिस राजा का उल्लेख है उसके संबंध में भी इस शब्द का व्यवहार किया गया है। किंतु हर्ष के सर्वाधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों तक प्रचलित था। इससे विदित होता है कि पंचगौड़ पर महाराजहष ने अव-रय ही विजय प्राप्त की थी; किंतु इस विजय का असली स्वरूप क्या था ? यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में यद्यपि साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्गावित हुई थी, किंतु श्रावश्यक रूप से उसका यह श्रर्थ नहीं है कि कभी किसी राजा विशेष ने सुविस्तृत भू-भाग पर अपनी प्रत्यच्च प्रभुता स्थापितुः की हो। वास्तव में साम्राज्य की भावना के साथ संघ की भावना भी मिली रहती थी। यही कारण है कि यद्यपि वड़े वड़े साम्रा-ड्यों की स्थापना हुई थी, तथापि उन साम्राड्यों के अंतर्गत ऐसे-ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिनका संवंध सम्राट्के साथ उत्सव त्रादि श्रवसरों के त्रांतरिक्त खाधीन राजात्रों की भाँति होता था। उत्तर भारत में हर्ष के समय में भी ऐसे श्लोटे-छोटे श्रनेक राज्य थे जो सर्वथा स्वधीन थे। किंतु इनमें इतना साहस नहीं था कि वे सब समय हर्ष के आदेशों का उल्लंघन कर सकते यही नहीं, वे सम्राट् के निमंत्रख को अस्वीकृत नहीं कर सकते थे। हम इसी श्रर्थं में महाराज हर्प को सर्वाधिपवि कहेंगे। प्रयाग की मोत्त-परिपद् में १८ अधीनस्य राज्यों के राजों

१वनयादित्य के लेख में जिस राजा का उल्लेख है वह संभवतः यक्षप्तड़ के लेख का यादित्यसेन ही होगा। इस राजा को उक्त लेख में 'सकलोत्तरापथ-नाथ' कहा गया है।—डा० रायचीधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री त्यापु एंश्यंट इंडिया' पृ० ४११

डपस्थित थे। हैनसांग का भ्रमण-वृत्तांत ही इस कथन का समन् र्थन करता है। वह लिखता है कि "१८ राज्यों के राजाओं ने सम्राट् के अनुचर दल का अनुसरस किया ......। १८ देशों के राजा एक निश्चित कम के अनुसार अनुचर-दल में सिमालित , हुए। डा॰ मुकर्जी का कहना है कि सम्राट् के दरवार में अधीन राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हर्प ने शशांक परः श्राक्रमख करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक श्रंधीनस्थ राजे उनके साथ थे। वे निम्नलिखित राज्दीं में श्रपने प्रभु को विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रहे थे:—'वीर (हपं) के लिए तुर्कों का देश केवल एक हाथ लंबा है। ईरान केवल एक वालिश्त है, शकरराज्य शशक का पद-चिह्न है, पास् यात्र देश में जो प्रत्याघात करने में असमर्थ है- सेना-प्रस्थान सुत्र की आवश्यकता है। दित्तिस आसानी के साथ पराक्रम के पेल पर जीवा जा सकता है।"3 'त्रियदर्शिका' नामक नाटिका के रचिवता महाराज हर्प ही थे, इसके लिए विश्वसनीय प्रमाण मौजूद हैं। इस नाटक में नांदी-वाक्य के धनंतर सूत्रधार कहता है, 'महाराज हर्षं के पद-कमलों की सेवा में, सामंदों के रूप में एकत्रित, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के समुदाय ने, आज वसंतीत्सव के अवसर पर मुके वड़े सम्मान के साथ बुलाया था।" 'रत्नाववी' श्रीर 'नागानंद' नामक नाटकों में भी इसी

१'जीवनी', पृ० १७७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>मुकर्नी, हर्प<sup>3</sup>, १० ४७

३ विस्कुत्तुरुक्विषयः प्रादेशः पारतीकदेशः शलपदं शकस्थानम्, श्रदृश्यमानप्रतिप्रहारे पारियात्रे याप्त्रेत्र शिथिला, शौर्व्यशुल्कः नुलभः दिल्लापथः—'हर्वचरित' पृ० २८८

४ त्रचाहम्, वसंतोत्ववे सबहुमानमाहूयं नानादिग्देशादागतेन राज्ञः शीहपदेवस्य पादपद्मोपजीतिना राज्यम्हेनोक्तः।—'विपद्शिका', कोलं-विचा प्निवसिटी चीरीज्ञ, १० ४

प्रकार के शब्द सूत्रधार के मुख से कहनाए गए हैं।

जिस समय महाराज हवं मिखतारा के समीप श्रजिगावती नदी के तट पर शिविर में ठहरे हुए थे, उस समय वाण भट्ट प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञास्कार करने गया था 🖙 वहां पर उसने बहुसंख्यक अधीन राजाओं को देखा था। उसने ु तिला है "उनका शिविर चारों श्रोर विजित विपन्नी सामंतों से भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लझा के मारे अपना मस्तक मुकाए हुए थे।" इन सामंतों अथवा अधीन राजाओं को उन राजाओं से पृथक बताया गया है जो महाराज हर्षं के गौरव को देखने के लिए छाए थे। इस प्रकार हमें यह मानने के लिए बाष्य होना पड़ता है कि हर्ष का प्रभाव-चेत्र उनके प्रत्यत्त श्रधिकार के त्रेत्र से श्रधिक विस्तृत था। उनके साम्राज्य के खंदर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे—कुछ प्रदेश ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के ऋधीन थे। दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो अपनी आंतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र थे: विंतु उपर से हर्प का प्रमुख स्वीकर करते थे। इनके अविरिक्त एक वीसरे प्रकार के राष्य भी थे जिन्हें हम हर्प के मिन्न-राज्य कह सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि हर्प के श्रधीन श्रमेक सामंत राजा थे। विंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हर्ष की स्थिति वैसी ही थी जैसी कि सम्राट्चरोक अथवा समुद्रगुप्त की । कवि-जन सुलभ अत्युक्ति पर यथेप्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर्प की स्थिति छ एक 'विजेवा' राजा की भाँति थी। इत्तर भारत के सभी राजे

<sup>ै</sup>कैश्चिदघोभुव्देश्च रणनखपतितबदनप्रतिविम्यनिमेन प्रवेशमल-भमानैर्लव्जया स्वाद्धानीय विश्वाद्धिः..... भुजनिर्जितेः शनुमहालामंतेः समतादासेन्यमानम्.....राजहारमगात्। —'हप्चिरित', १० ६६

🥦 असमय तक युद्ध करने के पश्चान् हर्ष के नाथ मित्रता-सूत्र में आयद हो गए। उनके राज्यों को हम मित्र-राज्य कह सकते हैं।

हुषं के साम्राज्य-विस्तार को निश्चित करने के पूर्व, हुने यह ज्ञान लेना चाहिए कि सिहासनारोहण के समय उनका पैटक-राष्य कितना था। इनके पिता प्रभाकरवर्द्धन की विजयों का पर्यंन जैसा कि पहले कह चुके हैं, वाख ने वड़े श्रालंकारिक शब्दों में किया है। उसने लिखा है कि 'हुए ह्पी मग के लिए वे सिंह भे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे ब्वर-न्वरूप थे. गुजरात की निद्रा के श्रमकर्ता थे, गांधार-राजा-रूपा सुगंधित गज के लिए ने क्रूट॰ इस्ति-व्वर के समान थे, वे लाटों को अराजकवा के अपहारक वया मालवा की गौरव लवा के लिए क़ुठार थे।" क्या इस छार्त-कारपूर्ण वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर-अर्द्धन ने इन देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था १ यदि यह यात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाय से लेकर मालवा वक के विस्तृत भू-भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित या और सिंधु, गुजरात तथे। गूजरों के देश उनके राज्य में सम्मितित थे। किंतु हैनसांग हमारे सामने जो विवरण प्रस्तुत फरवा है, उसके होते हुए हम कदापि उपरोक्त परिखास पर नहीं पहुँच सकते। उसके दिए दुए पृतांत से यह विदित होता है कि इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजाराज करते थे जिनके संबंध में यह अनुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे हुएं के साथ मैत्री-संयंव के छातिरिक्त छार होई संवंव ुरखते थे। हमें यह भी जात है कि प्रभाकरवर्द्धन हुएगें की परा-जित नहीं कर सके थे। उनके शासन-फाल के छीतम दिनों में भी हुएों ने थानेश्वर राज्य में छशांति सचा रक्त्वी थी। इसके अविरिक्त भारत के मध्यकालीन इविश्वस में हुओं के विरुद्ध धनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं। शिंतहार, पान और मी शरि राजाओं के लेखों में भी उनका उल्लेख शनेक बार मिलता है

प्रकार के शब्द सूत्रधार के सुख से कहलाए गए हैं।

जिस समय महाराज हवं मिखितारा के समीप अजिरावती नदी के तट पर शिविर में ठढरे हुए थे, उस समय वाण भट्ट प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञास्कार करने गया था 🖾 वहां पर उसने बहुसंख्यक ऋषीन राजाओं को देखा था। उसने 🦯 लिखा है "उनका शिविर चारों श्रोर विजित विपन्ती सामंतों से भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लक्षा के मारे अपना मस्तक मुकाए हुए थे। " इन सामंतीं अथवा अधीन राजाओं को उन राजाओं से पृथक बताया गया है जो महाराज हर्षं के गौरव को देखने के लिए छाए थे। इस प्रकार हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर्ष का प्रभाव-चेत्र उनके प्रत्यच्च श्रधिकार के चेत्र से श्रधिक विस्तृत था। उनके साम्राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मितित थे-- कुछ प्रदेशी ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के ऋधीन थे। दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो अपनी आंतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र थे; विंतु ऊपर से हर्ष का प्रमुत्व स्वीकर करते थे। इनके ऋतिरिक्त एक वीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हर्ष के मित्र-राज्य कह सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बाव निर्विवाद सिद्ध होती है कि हर्प के अधीन अनेक सामंत राजा थे। किंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हर्ष की स्थिति वैसी ही थी जैमी कि सम्राट्यशोक अथवा समुद्रगुप्त की । कवि-जन सुलभ अत्युक्ति पर रथेप्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदु शास्त्रों के अनुसार हर्प की स्थिति 🐶 एक 'विजेवा' राजा की भाँवि थी। उत्तर भारत के सभी राजे

<sup>ै</sup>केश्चिदधोनुत्वैश्च रणनखपतितवदनप्रतिविम्बनिमेन प्रवेशमल-ममानैर्लंब्जया स्वाङ्गानीय विशिद्धिः..... मुजनिर्जितैः शतुमहारामतैः समतादासेब्यमानम्....राजद्वारमगात्। —'१०चिरित', पृ० ६६

🗫 असमय तक युद्ध करने के परचान् हर्ष के माथ सिन्नता-सूत्र में आयद हो गए। उनके राज्यों को हम सित्र-राज्य कह सकते हैं।

हुर्व के साम्राज्य-विस्वार को निश्चि करने के पूर्व, हमें यह द्भान लेना चाहिए कि सिहासनारोहण के समय उनका पैतक-राज्य कितना था। उनके पिता प्रभाकरवर्द्धन की विजयों का षर्यंन जैसा कि पहले कह चुके हैं, वाख ने चड़े आलंकारिक शब्दों में किया है। उसने लिखा है कि 'हुए रूपी मग के लिए वे धिह भे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे व्वर-स्वरूप थे, गुजरात की निद्रा के अप्रकर्ता थे, गांधार-राजा-रूपो सुगंधित गज के लिए वे कूट॰ इस्ति-व्वर के समान थे, वे लाटों की अराजकवा के अपहारक षथा मालवा की गौरव लवा के लिए छुठार थे।" क्या इस छार्न-कारपूर्ध वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर-अर्द्धन ने इन देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था १ यदि यह वात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाय से लेकर मालवा दक के विस्तृत भू भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित था और सिंधु, गुजरात दथे। गूजरों के देश उनके राज्य में सन्मिलित थे। किंतु हैनसांग हमारे सामने जो वियरण प्रस्तुत करवा है, उसके होते हुए इम कदापि उपरोक्त परिखाम पर नहीं पहुँच सकते। उसके दिए हुए मृतांत से यह विदित होता है कि इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजा राज करते थे जिनके संवंध में यह श्रमुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे हुई के साथ मैत्री-संबंध के आतिरिक्त और होई संबंध ्रखते थे। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रभाकरवर्द्धन हुणों को परा-जित नहीं कर सके थे। उनके शासन-काल के छांतम दिनों में भी हुएों ने यानेश्वर राज्य में अशांति नचा रक्खी थी। इसके अविरिक्त भारत के मध्यकालीन इविहास में हुओं के विरुद्ध धनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं। प्रतिहार, पांज घीर मी बरि राजाओं के लेखों में भी चनका चल्हेख खनेक चार मिलता है

उत्की खें ते खें में हू खों और किरात आदि वर्वर जातियों के विरुद्ध आक्रम खों का उल्लेख करना एक साधारण नियम-सा वन गया था। प्रभाकर वर्द्धन ने सिंधु, गुर्जर, लाट और मालव के राजाओं के साथ जो युद्ध किये थे, वे केवल हमले थे। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन आक्रम खों से कोई स्थाई विजय नहीं प्राप्त हुई थी। यही नहीं मालवा के राजा ने तो उलटे कन्नोज के राजा प्रह्वमों के विरुद्ध—जो हर्ष का बहनोई और मित्र था—आक्रम ख किया था और उसे युद्ध में परास्त कर उस की स्वी राज्य श्री को केंद्र कर लिया था।

इन सब बावों से यह प्रकट होता है कि प्रभाकरवर्द्धन उत्तरी भारत के सुविस्तृत भू-भाग के सर्वमान्य अधीश्वर नहीं, अपितु केवल एक स्थानिक शासक थे। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास कुछ सैनिक और राजनीतिक शक्तिथी। उन्होंने सम्राट पद-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उनसे भी किसी प्रकार-यह सिद्ध नहीं होता कि वे उत्तरी भारत के सर्व प्रधान राजा थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को घारण करने का रिवाज बहुत प्रचलित था। ये उपाधियां उपाधिधारी राजात्रों की वास्त-विक स्थिति की परिचायक न होती थीं। यद्यपि प्रभाकरवर्द्धन के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती, तथापि इतना स्वीकार करना पद्नता है कि उनका राज्य बहुत विस्तृत नहीं था। वृत्तर के मतानुसार उन्का राज्य थानेश्वर की सीमाओं के वाहर नहीं फैला था। किनियम का मत है कि थानेश्वर राज्य में दिल्ला पंजाव श्रीर पूर्वी राजपूताना सम्मिलित थे। जो कुछ भी हो, इतना वो वेखटके कहा जा सकवा है कि प्रभा-कर के राज्य-काल में, थानेश्वर का राज्य उत्तर-पश्चिम की छोर

१वृत्तर, 'एपिय्राफ़िया इंडिका', जिल्द १, पृ० ६९

रक्तियम, 'एंश्यंट स्यौग्राफी छाफ इंडिया', पृ० ३२८ (मृल संस्करण)

हूणों के प्रदेश से मिला था। पूर्व में उसकी सीमा मौखरियों की राज्य-सीमा से स्पर्श करवी थी और दिल्ल एवं पश्चिम में उस की सीमांव-रेखा राजपूताना के रेगिस्तान से आगे नहीं गई थी।

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि महाराज हुप के सिंहा-सनारोहण के समय पिता से प्राप्त उनका राज्य अधिक नहीं था। खब हमें यह देखना चाहिए कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात् उन्होंने किन-किन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया। यह वात वो सर्वमान्य ही है कि प्रहवर्मा के देहावसान के उपरांत हर्प मीखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी वने। श्रवः पहले मीख-रियों के राज्य का विस्तार निश्चित कर लेना उचिंत है। मुद्रा श्रीर लेखों की सहायता से उसका निश्चित करना कोई कठिन वात नहीं है। मौखरि राज्य अपनी चरमोन्नति की अवस्था में पश्चिम की स्रोर थानेश्वर राज्य की सीमा पर स्थित छाहि इब से लेकर छाधुनिक संयुक्तशांत की दिल्ला सीमा तक फैला हुआ था। र प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात् प्रहवर्मा की हत्या हुई थी। अतः यह परिखाम निकालना असंगत न होगा कि महाराज हर्प अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पित्चम में थानेश्वर से लेकर पूर्व में नालंद वक फैले हुए राज्य के स्वामी वन गए। राज्य की दक्तिणी सीमा थोड़ी-यहुत अनिरिचत अवश्य थी, किंतु हम कह सकते हैं कि वह यमना नदो की रेखा के वाहर दूर तक नहीं गई थी।

यहाँ वक तो हम कुछ निश्चित छाधार पर खड़े थे, किंतु जय हम आगे बढ़ने का प्रयत करते हैं तय हमारे मार्ग में अनेक फिठनाइयां आ उपस्थित होती हैं और हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि जो देश उपर

<sup>ै</sup>रमाशंकर तिराहो, 'ग्रानं दि एक्टरेंट स्नाफ हर्पान् एन्यायर'युः २६७ ग्रीर २६=

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखिए विपाठीजी का उपरोक्त लेख, 90 ३००

निर्दिष्ट की हुई सीमा के पूर्व, पश्चिम और दिल्ल में अवस्थित थे, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उनमें से कीन-कीन देश स्वतंत्र थे और कीन हुई की अधीनता स्वीकार करते थे। चीनी यात्री होनसांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अब हम उनकी की स्थिति की परीत्ता करेंगे। सर्वप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में विचार करेंगे जो मगध के पूर्व में स्थित थे और जिनका उल्लेख हेनसांग ने किया है।

इ-लान्-ना-पो-फा-टो (हिरण्य-पर्वत )--मगध के पूर्व में पहला देश हिरएयपवेत था, जिसे ह्वेतसांग ने इ-लान्-ना-पो-फा-टो लिखा है। किनिषमें के मतानुसार हिरएयपर्वत वह प्रदेश था, अदाँ आजकल मंगेर का जिला बसा हुआ है। उसकी राजनी-विक स्थिवि के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि एक पड़ोसी राज्य के राजा ने यहाँ के शासक की सिंहासन से जवार दिया 🥍 श्रीर राजधानी बौद्ध-संघ को दे दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि 'पड़ोसी राज्य के राजा' से हेनसांग का वात्पर्य हर्प से है। किंतु, वास्तव में यह मत ठीक नहीं प्रदीव होता। हिरण्य-पर्वत जाने के पूर्व ही हो नसांग कन्नीज जा चुका था और कन्नीजा-धिपवि हर्ष शीलादित्य को भली भाँवि जानवा था। अतः यदि उपरोक्त कथन से उसका अभिप्राय हुए से होता तो वह अवश्य ही श्रीर निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग करता श्रीर स्पष्ट-रूप से कह देवा कि हिरस्य पर्वत कन्नौज राज्य के ऋघीन था, जैसा कि उसने अन्य स्थलों पर लिखा है कि लंपाक किपशा के तद्वशिला उद्यान के और राजापुर काश्मीर केश्रधीन था। हैनसांग ६३७ के परचात् हिरण्य-पर्वेत गया था । राशांक की मृत्यु उस समय के पूर्व ही हो चुकी थी। अतः हमारा यह कहना उचित न होगा कि

<sup>े</sup>वाटसँ, जिल्द २, ५० १७८ विश्वदंद क्योग्नफ़ी ऋाफ़ इंक्यिगे', ५० ४७६



हिरएय-पर्वत की हर्ष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में उसे विल्कुल मौन ही सममना चाहिए। और हमारे सिद्धांत के अतु-सार—जिसका निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हैं—चीनी यात्री के मौन-भाव से यह तात्पर्यनिकालना चाहिए कि किरएय-पर्वत महाराज हर्ष के अधीन था।

चंपा : किनंघम वे चंपा को आधुनिक भागलपुर वतलाया है। होनसांग इसकी राजनीतिक स्थिति के विषय में एकदम मौन है। अतः उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ज्ञात होता है कि यह प्रदेश भी हर्ष के अधीन था।

का-चू-वेन-की-लो (कजंगल ) : — कजंगल अथवा कांकजोल के से आधुनिक राजमहल का अर्थ लिया जाता है। इसके संवंध में होनसांग का ज्ञान थोड़ा ही था। वह केवल यह बतलाता है कि उसके आने के कितप्य शताब्दियों पूर्व यहाँ का स्थानिक राजवंश के जिया था। उस समय यह देश एक पड़ोसी राज्य के अधीन हो गया था। राजधानी उजाड़ हो गई थी और लोग नगरों तथा आमों में रहते थे। यहाँ पर भी पड़ोसी राज्य से हम महाराज हर्ष अथवा शशांक के राज्य का अभिप्राय नहीं समम सकते। चीनी यात्री ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो उस के पहुँचने के बहुत पहले व्यतीत हो चुका था। कजंगलाकी अपने समय की राजनीतिक स्थित के संबंध में हो नसांग का मौनावलं-यन वेवल यह सूचित करता है कि वह देश भी महाराज हर्ष के अधीन था। जिस समय महाराज हर्ष शीलादित्य पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक तृखाच्छ ।

१वाटर्स, जिलद १, पृ० १८१

व्कतिंचम, 'एंश्यंट जीयक्षी त्याक्ष इंडिया', पृ० ४७७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्सं, जिल्द २, पृ०१८२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>कनिषम एंऱ्यंट जीयकी ग्राफ इंडिया', पृ० ४७८

दित अस्थायी भवन वनाकर उसमें दरवार किया था। इस वात से भी हमारे इस कथन का समर्थन होता है कि कजंगल हर्ष के अधीन था। वे जब अपने राज्य में दौरा करने वाहर जाते थे वो दरवार करने के लिए इसी प्रकार के अस्थायो तृण-भवन स्थान स्थान पर वनवा लेते और वाद को उन्हें जलवा देते थे।

पुन्-न-फ-टन्-न<sup>२</sup> (पुंडूवर्द्धन )ः—इस देश का उल्लेख लेखों और साहित्ययंथों में अनेक बार मिलता, है। यह वंगाल का एक भाग था। इसे हम उत्तरी वंगाल कह सकते हैं जिसमें पवना, रंगपुरआदि जिले शामिल हैं। इसमें तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि पुंडूवर्द्धन पहले गौड़ाधिप शशांक के राज्यांवर्गव था। उसकी मृत्यु के परचात् हर्ष ने उस प्रदेश की अपने राज्य भें मिला लिया।

सन्-मो-ता-ट (समतट) :—वाटर्स का मत है कि यह हाका के दिन्स में था, जहाँ आज-कल फरीदपुर जिला है। चीनी-यात्री इतिसिंग के समय में हर्ष भट्ट नामक राजा यहाँ राज करता था। किंतु हैनसांग के समय में वहाँ किस राजा का राज्य था यह हमें नहीं ज्ञात है। हेनसांग इस विषय में मौन है। माल्म होता है कि शशांक की मृत्यु के वाद यह देश भी महा-राज हर्ष के अधीन हो गया था।

ता-न-मो-लिह-ति ( ताम्रलिप्ति ) :—इसका श्राधुनिक नाम तामलुक है। हैनसांन की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का राज्य था शशांक से देहांत के उपरांत महाराज हुए ने उसे श्राप्ते श्राधिकार में कर लिया।

वाटर्स, जिल्द २ पृ०१८३

<sup>े</sup> वही, पृ० १८४

³वही, पृ० १८७

४वही, पृ० १८६

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना (कर्णसुवर्ण) : - पुंड्रवर्द्धन, सम-वट और ताम्रलिप्ति को भाँति कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से झात है कि इस देश पर शशांक का राज था। शास्करवर्मा के निधानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा-णित करते हैं कि इस देश पर आसास के राजा भारकरवर्मी का भी प्रभुटव कभी न कभी था। अनुमान किया जाना है कि शशांक अथवा उसके किसी अज्ञात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया श्रीर वाद को उसे अपने मित्र राजा भारकरत्रमी को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने श्रपने मित्र हुप को सहायता से गौढ़ाधिपवि को परास्त किया श्रीर फिर कर्ण्युवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज्-योत्सव मनाया। किंतु इमारे सम्मुख जो प्रमाख उपस्थित हैं, उनसे यह पता चलता है कि गोड़-राज साफ बच गए थे. उन्हें कोई चित नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमृतकल्प' नामक बौद्ध-प्रथ से यह ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मा ने हर्ष के सुथ गौड़ राजा के निरुद्ध युद्ध में थाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्ण-सुवर्ण को जातकर घटल मित्रता के उपलच्च में उसे भाग्करवर्मी को दे दिया था। मजुमदार महादय का अनुमान है कि हर्ष के

१ बाटर्स, जिल्द २५० १६१

रंकानहर शावनावलों की भूमिका, ए० १६ तथा ५,६ और १। भट्टावार महारा की उक्ति को श्रोयुत बसाक महोदय ने उद्धृत क्रिया है—रेखिए, 'पोलिंडिकल हिस्ट्री ब्राफ्त नाथे ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६

अमनुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन्', पृ० २४८ वास्तव में यह प्रदेश दिल्या पश्चिम बंगाल में है जहां आजकल करीदपुर जिला है।—एं०

शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और भारकर वर्मा के बीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण था। गीड़ा धिपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में घतिष्ठ बैग्री-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृयु के पश्चात् भास्कर वर्मी ने देखा कि अब हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, विकित एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार करता है। उसने सममा कि गौड़ राजा का भय न रह जाने से कदाचित कन्नीज-सम्राट् की हिष्ट में वामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वर्मा इस अपमान का वहला तेने के लिए अवसर दुँद रहा था। हुए के जीवन-कार्य में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के चिर्वार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता । अतः महाराज हर्षे की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैता, उसमें भास्कर वर्मी ने अपने की संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना जिया ख्रीर इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के क्रांनर्ग हा गया। किंतु हा॰ राधागोविंद बसाक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि कान्यकुठजाधिपति महाराज हुए स्रोर कामका के राजा भास्कर वमी के मैशे-वंबन के शिथित होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मत यही है कि हुए न कर्णे सुत्रण को एक दूसरे आक्रमण में जातकर उसे अपनी अटल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्मी को दे दिया।

इन दो विरोची मंत्रों-की उपस्थिति में विवाद-प्रस्त प्रश्न की ुमीमांसा करना कठिन है। दोनों राजाओं के बीच छुठ थोड़ी. बहुत अनवन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमास मंजूर है।

<sup>•</sup> बसाक, दिस्ट्री आफ नार्ध ईस्टर्न इंडिया<sup>7</sup>, ए० २२६-२७ । वसोगद पर आक्रमण करने के पश्चात् जब श्रो हर्प ग्राने देश लौट रहे थे, तत्र उन्होंने सुना कि चोनी-यात्री इस समा कानहा के दरबार में निवास करता है, ग्रातः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना ( ऋण्धुनर्ग ) : - पुंड्रवर्द्धन, सम-वट और ताम्रलिप्ति को भाँ वि कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से ज्ञात है कि इस देश पर शशांक का राज था। शास्करवर्मा के निधानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा-णित करते हैं कि इस देश पर आसास के राजा भारकरवर्मा का भी प्रभुत्य कभी न कभी था। अनुमान किया जावा है कि शशांक अथवा उसके किसी अज्ञात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया श्रीर वाद को उसे श्रपने मित्र राजा भारकरवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने अपने मित्र हुप को सहायता से गौड़ाधिपवि की परास्त किया श्रीर किए कर्णसुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज् योत्सव मनाया। किंतु इमारे सम्मुख जो प्रमाण उपस्थित हैं. उनसे यह पता चलता है कि गोड़-राज साफ बच गए थे. उन्हें कोई च्ति नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक बौद्ध-मंथ से यह ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मा ने हर्ष के सुथ गौड़ राज़ा के निरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्फ-सुवर्ण को जातकर घटल मित्रता के उपलच्च में उसे भाग्करवर्मी कां दे दिया था। मजुमदार असादय का अनुमान है कि हर्ष के

<sup>ै</sup>बाटर्स, जिल्द २५० १६१

रंकामहा शासनावलों को सूमिका, ए० १६ तथा ५,६ और १। महाचार महाराग की उक्ति को श्रोयुत बसाक महोदय ने उद्धृत हैं किया है—देखिए, 'पोलिंग्किल हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडियां', ए० २२६

अमशुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन्', पृ० २४८ वास्तव में यह प्रदेश दिल्ण पश्चिम बंगाल में है जहां ऋजिकल फरीदपुर ज़िला है।—एं०

शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और भारकर वर्मा के वीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण:था। गौड़ा-विपति शशांक के भय से ही उसके विकद्ध इन दोनों में घरिष्ठ बैन्नी-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृयु के पश्चात् भारकर वर्मा ने देखा कि अब हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, विकि एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार करवां है। उसने समका कि गौड़-राजा का भय न रह जाने से कदाचित् कन्नीज-सम्राट् की दृष्टि में वामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भारकर वर्मा इस अपमान का वहला लेने के लिए अवसर दुँढ रहा था। हर्ष के जीवन-काज में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के चरितार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता। अतः महाराज हर्प की मृत्यु के श्रनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैला, उसमें भास्कर वर्मी ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना जिया-और इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अंतर्गत हा गया। किंतु डा॰ राधागोविंद वसाक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि कान्यकुञ्जाधिपति महाराज हप श्रीर कामरूप के राजा भारकर वर्मा के मैशे-यंत्रन के शिथित होने का हनें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मत यही है कि हर्प न कर्ण-सुत्रर्ण को एक दूसरे आक्रम्ण में जातकर उसे अपनी अटल मित्रवा के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्गा की दे दिया।

इन दो बिरोबी मजों की उपस्थित में विवाद-प्रस्त प्रश्न की ,,,मीमांसा करना कठन है। दोनों राजाओं के बीच कुछ थोड़ी-बहुत अनवन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमास मंजूर है। रे

<sup>ै</sup>वसाक, दिस्ट्री आफ नार्थं ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६-२७। कोर पर आक्रमण करने के पश्चात् जब श्रो हर्प अपने देश लौट रहे थे, तब उन्होंने सुना कि चोनी-यात्रो इस समय कानहा के दरवार में निवास करता है, अतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना (कर्णसुवर्ण) :- पुंड्रवर्द्धन, सम-वट श्रौर ताम्रलिप्ति को भाँवि कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से ज्ञात है कि इस देश पर शशांक का राज था। थास्करवर्मा के निचानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा-शित करते हैं कि इस देश पर छासास के राजा भारकरवर्मा का भी प्रभुत्य कभी न कभी था। अनुमान किया जाता है कि शशांक अथवा उसके किसी अज्ञात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया छौर वाद को उसे छपने मित्र राजा भास्करवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने श्रपने मित्र हष को सहायता से गौड़ाधिपवि को परास्त किया भौर किर कर्णसुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज् योत्सव मनाया। किंतु इमारे सम्मुख जो प्रमाण उपस्थित हैं, जनसे यह पता चलता है कि गौड़-राज साफ बच गए थे. उन्हें कोई चति नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक बौद्ध-प्रंथ से यह ज्ञात होता है कि भारकर वर्मा ने हुई के साथ गौड़ राजा के िरुद्ध युद्ध में थाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्ष-सुवर्ण को जातकर घटल मित्रता के उपलच्च में उसे भाक्करवर्मी का दे दिया था। मजुमदार<sup>3</sup> महोदय का श्रनुमान है कि हर्ष के

<sup>ै</sup>वाटर्स, जिल्द २५० १६१

रिवानहर शावनावलो' की भूमिका, ए० १६ तथा ५,६ और है। महाचार महारा की उक्ति को श्रोयुत बसाक महोदय ने उद्धृत हैं किया है—देखिए, 'पोलिश्किल हिस्ट्री ख्राफ़ नाथे ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६

अमनुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन्', पृ० २४८ वास्तव में यह प्रदेश दिल्ला पश्चिम बंगाल में है जहां त्राजकल फरीदपुर ज़िला है।—एं०

शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और मारकर वर्मा के वीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण था। गौड़ा िपति श्रशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में चिकिष्ठ हैत्री-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृषु के परवात भारकर बर्मा ने देखा कि अब हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, विकि एक अधीनस्य राजा के रूप में व्यवहार करता है। उसने सममा कि गोंड़ राजा का भय न रह चाने से कदाचित कल्लीज सम्राट् की हिए में बामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वमो इस अपमान का बहला मर्टिं कम हा गया है। सार्कर वमा इस अपमान का वहला तेने के लिए अवसर हुँ रहा था। हुई के जीवन-कार्ज में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के विर्वार्थ करने की चेष्ठा करना उस के लिए विपत्ति जनक सिद्ध होता। अतः महाराज हर्ष को मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैला, उसमें भारकर वमी ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना तिया और इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अंतर्गन हा गया। किंतु हा॰ राधागोविंद बसाक इस तक से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि कान्यकुरुत्राधिपति महाराज हप और कामकर के राजा भारकर वर्मी के मैशे-यंवन के शिथित होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मन यही है कि हर्ष न कर्ण-सुन्यों को एक दूसरे आक्रमण में जातकर इसे अपनी अटल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्गा का दे दिया।

इत दो विरोधी मंत्री को उपस्थित में विवाद-प्रस्त प्रश्त की मीमांसा करना काठन है। दोनों राजाओं के बीच छुठ थोड़ी. बहुत अनवन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमाण मंजूर है।

विस्ति क्रिप्ती ग्राफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६-२७। न्यारा पर त्राक्तमण करने के पश्चात् जब श्रो हर्प त्राने देश लीटं रहे थे, तब उन्होंने सुना कि चोनी यात्रो इस समय कानहां के द्रबार में निवास करता है, ग्रतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

किंतु चीनी यात्री हैनसांग के मौनावलंबन से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६३७ ई० में जब कि हैनसांग वहाँ पहुँचा था-कर्णसुवर्ण महाराज हर्ष के अधीन था। मालूम होता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद ही वहु देश भास्कर वर्मा के अधिकार में गया था। श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी जी का कथन है कि महाराज हुई इवने अधिक उदार नहीं थे कि कर्ण पुत्रणं जैसे उर्वर प्रदेश को राजनीविक मित्रवा के नाते भारकर वर्मा को अर्पित कर देते। अर्थशास्त्र और महा-भारत में कूटनीति का यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि प्रत्येक राजा को अपने मित्र राजा के प्रति ऊपर से मित्रता का भाव श्रौर श्रंदर से श्रविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए। यही नहीं उसे मित्र-राजा को सदैव दवाए रखने का भी प्रयतन करते रहना चाहिए। चाएक्य-नीति का यही सिद्धांत है श्रीरः प्राचीन भारत के राजा इसी सिद्धांव का त्र्रानुसरस करते थे। ऐसी अवस्था में यह वात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि महाराज हर्ष ने भास्कर वर्मा को वह देश कैवल मित्रता के नाते दे दिया होगा। ह्वेनसांग के मौन-भाव से यही प्रमाखित होता है कि शशांक की मृत्यु के अनंतर कर्णं सुवर्ण महाराज हर्ष के श्रधिकार में चला गया। उनके देहावसान के पश्चात् सारे देश में विष्तव मच गया श्रीर श्रहण श्रथवा श्रहणाश्व नामक किसी श्रज्ञात व्यक्ति ने हर्ष के साम्राज्य पर वलपूर्वक श्रपना श्रधिकार जमा लिया । इसके वाद भारकर वर्मा ने चीनी-यात्री वैंग-द्वेन-दूत मेज कर प्रार्थना की कि हैनसांग तत्काल ही उनके शिविर में

विहार-उड़ीसा रिसर्चं सोसाइटी', जिल्द १८, ९० ३१६

भेज दिया जाय। कामल्य-नरेश ने पहले तो असम्य शब्दों में अस्वीकार कर दिया; परन्तु बाद को सम्राट की धमकी के वश वह स्वयं ही यात्री को लेकर उनके पास गया।
'त्रिपाठी, 'आन दि एक्सटेंट आफ हर्पाज़ एम्पायर', 'जर्नल

सी के साथ उसे हराकर कर्ण धुवर्ण को अपने अधिकार में कर

क-मो-लु-पो (कामरूप ) 1:-कामरूप अथवा आसाम की ब्रत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत श्रास्पष्ट है। यह पहले बताया · जा चुका है कि महाराज हुई ने अपने शासन-काल के प्रारम में ही कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ मैत्री-संवंध स्थापित कर लिया था। यह संबंध दोनों के लिए श्रत्यंत उपादेय तिद्ध हुआ। एक ओर तो शशांक की शत्रुता के कारस महाराज हर्प को कामरूप के राजा के साथ मित्रता करना आवश्यक था और दूसरी त्रोर भास्कर वर्मा भी उसकी महान् शक्ति से डरता था। अवः उत्तरी भारत में राशांक की वढ़वी हुई शक्ति पर नियंत्रए रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में मैत्री-ध्संबंध होना अनिवार्य था। कुछ विद्वानों का मत है कि भारकर वर्मी हर्ष का एक सामंत् था। किंतु यह मत किसी प्रकार प्राह्म नहीं हो सकता। कन्नौज की धार्मिक-सभा में और प्रयाग के महा-भिन्ना-दान के श्रवसर पर कामरूप-राजा का उपस्थित रहना यह कदापि प्रमाखित नहीं करता कि वह महाराज हर्ष के अधीन था। वास के 'हर्षचरित' में एक स्थल पर यह अवश्य लिखा है "अत्र देवेन अभिषिक्तः कुमारः २"। किंतु इस पद में आए हुए 'कुमारः' शब्द से भास्कर वर्मा का अर्थ लगाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। यह कथन भी ठीक है कि महाराज हर्प ने भास्कर वर्मा को यह आदेश किया था कि वह चोनी-यात्री ा हैनसांग को अपने दरवार से तुरंव भेज दे और भास्कर वर्भा ने तत्परवा के साथ उस आज्ञा का पाल्न किया था। कितु इस से यह प्रमाखित नहीं होता कि हर्ष के साथ कामरूप के राजा

वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८५

२ (इर्षचरित १ पू० १३६

का संबंध एक सामंत के रूप में थ। हां, इतना अवश्य मानना पड़ता है कि यांद हर्ष टढ़ता के साथ कोई अनुरोध करते तो वह उस अनुरोध को आदेश सममकर उसका पालन करने के लिए तैयार रहता था। किंतु क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारक वर्मा हम के अधीन था? स्वतंत्र होते हुए भी वह अपनी प्रगाद नित्र ना के कारण ऐसा कर सकता था, विशेष कर उस अवस्था में, जब वह अपने मित्र हर्ष के सामने एक छोटा राजा था। इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कामकृत का देश स्वतंत्र था।

कर दे अथवा आहू तथा कुंग-यू-टो अथवा कोंगोध:—कदू का आधुनिक नाम उड़ीसा और कोंगाध का गंजाम है। इन दोनों देशों को राजनीतिक स्थित के विषय में ह्नेनसांग बिलकुल मीन है। अतः हमें अपने िखांत के अनुसार इन्हें महाराज हथे केंद्र अयोन समक रा चादिए। चोनो-यात्रा हैनसांग की 'जीवनी' से हमें यह पता लगता है कि हथे ने उड़ीसा प्रदेश के जयसेन नामक एक विद्वान बोद्ध अमस्प को न् बड़े-बड़े नगरों का लगान वसूल कर लेने के अधिकार के लिए प्रस्ताव किया था। यदि वे उड़ीसा के स्थामी न हाते तो यह उदार-कार्य कैसे संभव होता। कोंगद का प्रदेश महानदी के दिल्ला में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। उपरोक्त 'जीवनी' से हमें निश्चयात्मककृत से यह हात होता है कि महाराज हर्य ने ६४३ ई० के लगभग इस देश पर विजय प्रत्न की थी। कोंगद पर अधिकार कर लेने के बाद ही उन्हें इस बात का लगा था कि चीनी यात्री हैनसांग भास्कर प्र वर्मा के दरवार में है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द २, ५० १६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० १९७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>जीवनी, पृ० १४४—१५६

४वाटर्स, जिल्द २, पृ० ८४

ैः नेपाल :--नेपाल के विषय में हेनसांग केवल इतना लिखवा है कि "नेपाल के राजा लिच्छंवि-वंश के चत्रिय थे । वे प्रसिद्ध विद्वान श्रीर बौद्धवर्मानुयायी होते थे। श्रभी हाल के एक राजा ने जिसका नाम र्त्रंग-शु-फ-म (अथवा अंशुपर्मा) वर्ताया जाता है, शब्द तत्व पर एक अंथ लिखा है।" स्वर्गीय ढा॰ भगवान लाल इंद्रजी तथा बूलर ने यह मन चनाया कि नेपाल का देश महाराज हर्प के अधीन था। किंतु सिलवां लेवी हेने इस मत का विरोध किया और उसे अग्राह्य ठहराया। लेवो का कथन है कि उस समय नेपाल विव्यत के ऋधीन था। वाटर्स<sup>3</sup> वया एटिंगहासन ने भी लेवी का पत्त लिया है। डा॰ भगवान लाल इंद्रजी तथा वूलर ने यह सिद्ध किया है कि हर्ष ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इस मत के समर्थन में उन्होंने अपने तिकीं की विवेचना पूर्ण विस्तार के साथ की है। पीछे से डा॰ मजुमदार, डा॰ मुकर्जी दथा त्रिपाठी जी आदि विद्वानों ने भी उनके मत का समर्थन किया है। किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने के पूर्व हमें इन तकीं पर खयं विचार कर लेना चाहिए।

(क) अंगुवर्भा के—जिसे हैनसांग ने नेपाल का 'हाल का, राजा बताया है—लेखों के संवत् ३४, ३६ और ४४ हैं। इनके लेखों में उसे सामंत तथा महासामंत कहा गया है। वोई सामंत अपना निज का संवत् नहीं चला सकता। अतः माल्म होता है कि अंगुवर्भा ने अपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलार हुए संवत् का उन्नेष किया है जिसकी अधीनता वह स्वीकार करता था। उक्त लेखों के अन्तरों को देखने से पता चलता है

भगवानलाल इंद्रजी-'इंडियन एंटिववैरी,' जिल्द ६३,५० ४२०

<sup>े</sup>रिलवां लेबी—स्मिष द्वारा 'श्रलीं हिस्ट्री श्राफ्त इंडिया,' पृट ३५४ की पाद टिप्पणी में उद्गत।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटसं, जिल्द २ पृ० मप्र

कि वे छठी शताब्दी के छंत अथवा साववीं शवाब्दी के प्रारंभ
में उत्की एं किए गए थे। है नसांग ने अंशुवर्मा की 'हाल का'
राजा कहा भी है। अतः यह पिरणाम निकालना असंगत न
होगा कि नेपाल का राजा अंशुमान महाराज हुई के अधीन था और उसने अपने लेखों में हुई संवत् का ही उपयोग किया है।

(ख) जयदेव के पिता शिवदेव द्वितीय के तीन तेख उपलब्ध हैं। ये तीनों लेख कम से ११६, १४३ और १४१ संवत् में उत्कोश कराए गए थे। जयदेव का प्रथम तेख १४३ संवत् का है। जयदेव की माता वत्सदेवी मौखरि-वंश के प्रसिद्ध राजा भोगवमों की पुत्री और मगध के स्वामी महान् आदित्यसेन की पौत्री थी। इस प्रकार जयदेव आदित्यसेन का प्रपौत्र ठहरा। यह वात सर्वमान्य है कि आदित्यसेन के शाहपुरवाले मूर्ति-लेखें में समय का उल्लेख हर्ष-संवत् ६६ (६७२ ई०) में किया गया है। प्रपौत्र और प्रितामह के समय में (१४३-६६) ५७ वर्ष का अंतर पड़ता है जो तीन भारतीय पीढ़ियों के काल से थोड़ा ही अधिक है। तीन पीढ़ियों का काल लगभग ५५ वर्ष का होता है। ऐसी अवस्था में इसमें तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रितामह और प्रपौत्र दोनों ने एक ही संवत् (हर्ष-संवत्) का ब्यवहार किया है।

(ग) नेपाल देश की वंशाबितयों को देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि अंशाल्यों जातार हिल के ठीक कर्ने विक्रमादित्य उस के उन्होंने अप् चलाया था। यह के में हर्ष के

चलाया या । चहुः श्रन्य कोई राजा

(घ) वंशा

में वैस राजपूतीं के साथ **टस** सम ्र हैं : .निर्**च**  के लिए ससैन्य वहाँ गए थे। महाराज हर्ष वैस (फि-शे) जाति के थे। कर्निषम का कथन है कि वैस जावि तथा वैस राजपूर जावि दोनों एक ही हैं।

(ङ) वाख ने एक स्थल पर लिखा है कि "अत्र परमेश्वरेख तुषारशैल भुवो दुर्गायाः गृहीतः करः"। दसका अर्थ यह है कि हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से हर्प ने कर लिया। कितपय विद्वानों का मत है कि यह हिमाबृत्त पार्वत्य प्रदेश नेपाल के श्रितिक और कोई नहीं हो सकता। जब महाराज हर्प ने नेपाल देश से कर लिया तो इसका अर्थ यह है कि नेपाल इनके श्रिवीन था।

डा० भगवानलाल इंद्रजी तथा वूलर ने इन्हीं पाँच तर्की के आधार पर यह प्रमाखित किया है कि नेपाल का देश महाराज हुई के अधीन था। दूसरे पत्त के विद्वानों ने इन तर्की का खंडन निम्न-लिखित ढंग से किया है:—

(क) हिनसांग ने श्रंशुवर्मों को 'हाल का' राजा वतलाया है। इसका मतलव यह है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने केथोड़े समय पहले ही श्रंशुवर्मा का शासन-काल समाप्त हो गया था। चीनी यात्री वहाँ ६३७ ई० में गया था। एक लेख के श्रनुसार श्रंशुवर्मा का श्रंतिम वर्ष संवत् ४४ है। श्रव यदि हम उसे हर्प-संवत् मान लें तो संवत् ४४ वरावर होता है (६०६ + ४४) सन् ६४१ ई० के। इस प्रकार यात्री के समय श्रीर श्रंशुवर्मा के श्रव सान-संवत् में १४ वर्ष का श्रंतर पड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि श्रंशुवर्मा के लेखों का समय हर्प-संवत् में नहीं दिया गया है श्रीर नेपाल हर्प के श्रधीन नहीं था। १४ वर्ष के श्रंतर की कठिनाई को हल करने के लिए कुत्र विद्वान कहते हैं कि हैन सांग कभी नेपाल नहीं गया था। सुनी-सुनाई बार्तों के श्राधार पर उन्होंने ऐसा लिख दिया है। कितु वास्तव में यह कथन निरर्थक

भदर्पचरित', पृ० १३६

मोर निराधार है। है नसीग एक विश्वसनीय लेखंक था। इस के लिखे हुए विवरण को हम इतना गलत नहीं कह सकते। घंशुवर्मा के लेखों में दिए हुए संबन् से हंप-संबन् के अतिरिक्त घन्य किसी संबन् का अभिप्रायः हो सकता है। यह भी असंभक्त नहीं है कि घंशुवर्मा ने स्वयं अपना कोई स्वतंत्र संवन् चलाया है। और उसीका उल्लेख अपने लेखों में किया हो। ऐसा करना उसके लिए कुद्र अनुचित नहीं था; क्योंकि वही नेपाल देश का वास्त्रविक शासक था। उसका स्वामी शिवदेव केवल नाममात्र का गला था। ऋंशुवर्मा ने जिस संवन् का प्रयोग किया उसका व्यवहार उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया और अन्य अनेक संवतों की भाँति एक नवीन नेपाल संवन् भी चल पड़ा। श्रंशुवर्मा ने विधिपूर्वक किसी नवीन संवन् को नहीं चलाया। पहले वह अपने शासन वाल के वर्षों हो में अपने लेखों की तिथि श्रंकित्र करता रहा। परवर्षी राजाओं ने भी उसी गणना का अनुसरस करता रहा। परवर्षी राजाओं ने भी उसी गणना का अनुसरस किया। इस संवन् का प्रारंभ ४६०ई० के लगभग सममना चाहिए।

(ख) पहले तर्क के खंडन से दूसरे में बुछ भी बल नहीं रह जाता। जयदेव का लेख जिसका समय संवत् १४३ दिया हुआ है, इस नेपाल संवत् के अनुसार (१४३ + ४६० ७४३) ई० का ठहरेगा। इस समय में कोई असंगति नहीं रह जाती। इससे प्रपितामह आदित्यसेन और प्रपीत्र जयदेव के समय में ७१ वर्ष का अंतर पड़ता है। आदित्यसेन का समय ६०२ ई० और उनके प्रगीत्र जयदेव का ७४३ ई० है। व

(ग) वंशावलियां एक दम से अविश्वसनीय हैं। उनका 🚓

<sup>&#</sup>x27;इस विषय में रमाशंकर त्रिपाठीजी का लेख 'ग्राट दि एक्सटेंट ग्राफ टर्पाज एंगावर द्रष्टवय है—'जनल विहार उड़ीसा रिसर्च सोआइटी', १६३२, पृ० ३१८-११

वित्रपाठी, 'श्रान दि एनटेंट श्राफ़ हर्पाज़ एंपायर', 'जर्नल विहार उत्तिमा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१

काल-क्रम विलक्षल अशुद्ध है। हमें इस बात का कोई प्रमाख नहीं मिलता कि महाराज हमें कभी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। वंशावली में लिखा है कि 'यहाँ विक्रमादित्य आए और उन्होंने अपना संवत् चलाया'। संभव है कि वंशावली के संकलन-कर्वाओं ने नेपाल के प्रचलित संवत् को विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न किया हो।

(घ) चौथा वर्क इस कथन के आधार पर अवलंबित हैं। कि चैस जाति और चैस राजपूर्वों की जाति दोनों एक ही हैं। वारतव में ये दोनों अभिन्न नहीं थे। "फी-शें जाति लिखने से हो नसांग का अभिन्नाय वैस राजपूर्वों की जाति से कदाि न रहा होगा। वह भारत के चार वर्षों से भलीभाँति परिचित था। हर्षवर्द्धन के अतिरिक्त वह अन्य अनेक राजाओं की जाति का उल्लेख करता है। अतः यह अनुमान करना असंगत न होगा कि उसने राजा की जाति का उल्लेख किया है, राजपूर्वों की किसी जाति का नहीं। पारियात्र देशों के राजा को भी उसने फी-शे जाति का लिखा है। 'वर्द्धन' की उपाधि से भी यही सूचित होता है कि हर्ष वैश्य जाति के थे। यह प्रायः निश्चित है कि हो नसांग का अभिन्नाय यह नहीं था कि हर्ष वैस राजपूर्वों की जाति के थे, चल्कि यह कि वे वेश्य जाति के थे।

( क ) 'तुपारशेलभुवो' का अर्थ विलक्षल अस्पष्ट है हिमा-च्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवा-लक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के अनेक छोटे-छोटे पहाड़ी प्रदेशों में से किसी का वास्पर्य हो सकता है। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर वड़ा मतभेद है। डा० मुकर्जी 'तुपार-शेत' शब्द से काश्मीर का तास्पर्य सममते हैं और डा० भगवानलाल इंद्रजी उससे नेपाल का अर्थ लगाते हैं। वास्तव में यह कहना कठिन

<sup>े</sup>त्रिपाठी आन हि एक्टटैंट आफ हर्पांज एंपायर', जनेल विहार उदीचा रिचच खोबाइटी, जिल्द १८, ए० ३१२

ं है कि 'तुषार-शैल' से बाए नेपाल की ऋोर संकेत करता है अथवा कारमीर की ओर। यह भी संभव है कि उससे नेपाल अथवा , काश्मीर में से किसी का वात्पर्य न हो। इसमें संदेह करने का कुछ भी श्रवकाश नहीं कि उससे किसी देश का श्रमिप्राय अवर्य है। त्रिपाठीजी का कथन है कि उक्त पद में हुई के किसी शक्ति-शाली पार्वतीय राजा की कुमारी के साथ विवाह का संकेत है। किंतु मेरी समक्त में उनका यह अनुमान गलत है। वास्तव में यह पद 'हर्षचरित' में अन्य पदों के साथ आवा है। प्रत्येक पद श्लेषयुक्त है। एक अर्थ हर्ष के किसी न किसी विजय से संबंध रखवा है। इस पद में भी किसी विजय ही का श्लेषात्मक वर्णन है। यह विजय हर्ष ने पार्वत्य प्रदेश पर पाई थी। किंतु इसका कोई प्रमाख नहीं मिलता कि वह पार्वत्य प्रदेश नेपाल ही था। यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित सुवर्ण-गोत्र देश हिमाच्छादित विशाल पर्वतों में था। उस देश में स्त्रियों का राज्य था। रानी का पति राजा होता थां, किंतु वह शासन नहीं करवा था। संभव है 'तुषार-शैल' से उसी देश का श्रभिप्राय हो। यदि ऐसी वात हो, तो यह मानना पड़ेगा कि वास ने वड़ी कुशलता के साथ रानी का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचना से प्रकट होता कि जिन तर्कों के आधार पर हुई को नेपाल का खामी श्रीर विजेता सिद्ध किया जाता है, उनमें कुछ सत्यता नहीं है।

नेपाल तथा पूर्व में स्थित तत्कालीन देशों की राजनीविक स्थिति पर हम विचार कर चुके। हमें ज्ञात हो गया कि काम हप् को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त राजे-महराजे हपें का छाधिपत्य स्वीकार करते थे। श्रव हम नीचे उन राज्यों का

<sup>े</sup>त्रिपाठी, 'त्रान दि एक्स्टेंट स्त्राक हर्पांज एपायर', जनैल विहार उदीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटसँ, जिल्द १, पृ० ३३०

विचार करेंगे, जो उत्तर-पश्चिम और दक्षिए में थे और जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवर्ण में किया है—

क पि-सिह १ (कपीशा = काफिरिस्तान ):—भारत की क्ष्यरी-पिश्चमी सीमा पर किपशा नाम का एक महत्वपूर्ण राज्य था। यह राज्य सर्वया स्वाधीन था। इसके श्रंतर्गत लंपाक, नगर तथा गांधार नामक प्रदेश सिम्मिलित थे। गांधार की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर )थी। किपशा का राजा चित्रय श्रीर वौद्ध धर्मानुयायी था।

ड-द्या-न <sup>२</sup> ( उद्यान ):—किनंघम<sup>3</sup> के मतानुसार उद्यान के अंतर्गत पंकोरा, विजावर, स्वात श्रीर बुनीर के प्रदेश शामिल थे। हेनसांग ने यहाँ के राज का उल्लेख नहीं किया है किंतु जहाँ तक पता चलतां है यह राज्य भी स्वतंत्र था।

काश्मीर काश्मीर का विशाल देश भी स्वाधीन था। उसके भधीन ४ राज्य थे—(१) वक्तशिला अर्थात् आधुनिक साह्छेर, (२) सिंहपुर अर्थात् नमक के पहाड़ के उत्तर में स्थित केतस (३) उरस अर्थात् आधुनिक हजारा (४) पन-नु-त्सो अर्थात् आधुनिक पुनाक वथा (४) हो-लो-शी-पु-लो अर्थात् आधुनिक रजोंडी। खेद की वाव है कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की राजनीतिक स्थिवि के ऊपर अपने यात्रा-विवरण में अधिक प्रकाश नहीं डाला है। उसने वहाँ के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है। किंतु कल्दन के प्रसिद्ध प्रंथ 'राजवरंगिणी' की सहायदा से हमें वहाँ के संबंध में कित्यय वातें ज्ञाव होती हैं। उस के अनुसार कारकोटा वंश का संस्थापक दुर्लभवर्द्धन लोकिक

वाटर्स, जिल्द १ ए० १२२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० २२५

³ कनिषम,' एंश्यंट जीग्राफी ज्ञाफ़ इंडिया', पृ० ८१

४वाटर्स जिल्द १, ए० २३१

संवत् के ३६०० वें वर्ष (तदनुसार ६०१ ई०) में सिहासन पर वैठा और उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। इससे पता चलता है वह कि महाराज हर्ष और हैनसांग का विज्ञकृत समालीनथा। हैनसांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रज्ञा एक पद्ध धारो सर्प करता था। 'कारकोटो' शब्द का अर्थ भी पन्नधारी सर्प है। इससे विद्व होता कि यद्यपि चीनी यात्री काश्मीर के राजा का नाम नहीं लेता; तथापि वह कारकोटा-वंश की ओर संकेत करता है।

'जीवनी' के श्राधार पर डा० राधामुकुद् मुकर्जी ने यह सिद्धं करने की चेच्टा की है कि काश्मीर का राजा हवं ना आधिपत्य स्वीकार करवा था। जीवनी से इमें यह पता लगता है कि काश्मीर-नरेश के अधिकार में भगवान् बुद्ध का एक दाँत था। डसका दरीन और उसकी पूजा करने के लिए. महाराज हुने कें काश्मीर की प्रधान राज्यसीमा के पास आकर उससे आज्ञा माँगी। काश्मीर का बौद्ध-संघ हर्ष के इस अनुरोध की पूरा करसे के लिए तैयार नहीं था। फलतः बौद्ध-संघवालों ने उस द्वं को कहीं छिपा दिया। किंतु काश्मीर के राजा ने कदाचित सम्राट् हर्ष के महान पद से भयभीत होकर उनको अनुमति प्रदान कर दी श्रीर दाँव का दर्शन भी करा दिया। उसका दर्शन करते ही वे अद्धाविरेक से विद्वल हो गए और लौटते समय उस दाँव को वलपूर्वक अपने साथ उठा लाए। डा० मुकर्जी ने इसी कथा के ष्ट्राधार पर उपरोक्त परिग्णाम निकाला है। उनके कथनानुसार वलपूर्वक उठ़ा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि कारमीर के राजाह हर्प के श्रधीन थे। किंतु वास्तव में इतने शिथिल ऋ।धार का श्राश्रय लेकर इतना महत्त्रपूर्ण निष्कर्ष निकालना उनका साहस मात्र

मुकर्जी, 'हपें<sup>7</sup> पृ० ४०

२१जीयनी'.पृ० १३८

है। दाँत को वलपूर्वक उठा लाने का ज्यर्थ केवल यही है कि महा-राज हर्ष काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उसे ले आए। हर्ष ने काश्मीर के राजा के साथ न तो युद्ध किया और न उसे जीतकर क्युपने अधीन ही किया।

इसी सिलसिले में हमें 'राजवरंगिणी' के एक और उल्लेख पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। उसमें एक स्थल पर लिखा है "इदं स्वभेद विधुरं हर्षादोनां घराभुजां कंचित् कालं अभूत भोज्यं ततः प्रभृति मंडलम्।" इसका अर्थ इस प्रकार है—इससे समय लेकर यह देश—जो अपने आंत-रिक कलह से हानि उठा चुका है-- कुछ काल वक हर्प आदि राजाओं के ऋधीन रहा । श्री निहाररंजन महोदय इस पद को लक्ष्य करके कहते हैं कि "काश्मीर को कम से कम एक वार द्धे मध्य-भारत के महान् राजा के सामने अपना घुटना देकना पड़ा था।" कितु ज़िपाठी जी इस कथन से सहमत नहीं हैं। वे यह नहीं मानते कि महाराज हुए ने काश्मीर को जीतकर उस पर राज किया था । वे कहते हैं कि ऐसा मान लेने से स्टाइन महोदय के लेखानुसार काल-क्रम में सामंजस्य स्थापित करना वड़ा कठिन हो जाता है। 2 एक वात श्रीर है। काश्मीर में राज्य करनेवाले हर्ष नामक राजा के एक पुत्र था; परंतु कान्यकुन्जा-धीश महाराज हर्प के कोई पुत्र नहीं था। इन सब वातों पर विचार करने के उपरांत हमारी सम्मति में तो श्री त्रिपाठी जी का मत ही मान्य एवं समीचीन ठहरवा है। हैनसांग ने जो 🛵 कुछ लिखा है उससे भी यही परिखाम निकलता है कि काश्मीर -भी कपिशा की मांवि एक स्वतंत्र राज्य था और उसमें अन्य छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे।

<sup>ै</sup>निहाररंजनराय, 'हर्प शीलादित्य ए रिवायइज्ड स्टडी',पृ० ७८० रेत्रिपाठी, 'जनरल विहार-उदीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द् १८, पृ० ३०४

चेह-का' (तक):—कारमीर के परचात हो नसांग तक राज्य में पहुँचे। यह देश सिंध और व्यास निहयों के बीच बसा था। इसकी राजधानी शाकल थी। इसके अधीन दो और राज्य थे। एक का नाम चीनी यात्री ने मन-लो-सन-पो और दूसरे का पोर् फैटो लिखा है। मन-लो-सन-पो मूलस्थानपुर था जिसे आजकल मुल्वान कहते हैं। पो-फैटो पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था जिसे प्राक्तत में पञ्चत लिखा गया है। तक का राज्य भी किपशा और कारमीर आदि की भाँति हर्ष के साम्राज्य के बाहर था।

चि-न-पुह-ति<sup>2</sup> (चिनभुक्ति):—यह प्रदेश महाराज हर्ष के ख्रधीन था। इस पर पहले मिहिरकुल का राज था। कनियम के ख्रतुसार इसकी राजधानी ख्राधिनिक पट्टी थी। पट्टी एक प्राचीन नगर है। यह कसूर से २७ मील उत्तर-पूर्व और व्यास नदी से १० मील पश्चिम है। 3

े शे-लन्-त-लो (जालंघर):—इसका आधुनिकानाम जलंधर है। इस देश के साथ महाराज हर्ष का कुछ संबंध था अथवा नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। शेलंतलो के वारे में ह्वेनसांग ने लिखा है कि इस देश का एक पूर्ववर्ती राजा बौद्ध-धर्में वर मतों का संरक्षक रह चुका था। बाद को वह एक अहंत से मिला। उससे बौद्धधर्म की शिक्षा लेकर वह उस धर्म का सच्चा अनुयायी वन गया। इस पर मध्य-देश के राजा ने उसके सच्चे विश्वास की प्रशंसा करके उसे संपूर्ण भारत के बौद्ध-धर्म संवंधी मामलों का मुख्य निर्फायक बना दिया (परि-

Y

¹वाटर्सं, जिल्द १, पृ० २८७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० २६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ॰ २६३

४वही ए० २६६

<sup>&</sup>lt;sup>प</sup>व**री**, ए० २६६

पूर्ण श्रिषकार दे दिया)। श्री श्रद्रीशचंद्र वनर्जी का कथन है कि मध्यदेश के राजा से हैनसांग का श्रिभशय महाराज से है। यद्यपि यह कथन श्रावश्यक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, तुआपि संभव हो सकता है कि शेलंतलों का प्रदेश हर्ष के प्रभावचेत्र के श्रंतर्गत रहा हो। 'जीवनी' से ज्ञाव होता है कि महाराज हर्ष ने होनसांग को सीमांत प्रदेश तक पहुँचा श्राने के लिए शेलंतलों के राजा उदित अर्थात् वृद्धि को श्राज्ञा दी थीं ।

कु-ल्.टो<sup>3</sup>:—यह पार्वत्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही था। यहां पर औषधियां प्रचुर परिमाण में पाई जावी थीं। कर्निषम<sup>8</sup> का कथन है कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी में स्थित कुल्ल् उसीका आधुनिक नाम है। ह्वेनसांग इस राज्य के राजा का उल्लेख नहीं करवा, अवः हमारे पूर्व-कथित सिद्धांत के अनुसार यह देश हर्ष के अधीन था।

शे-टो-त-ल् (रातद्र्):—इसकी भौगोलिक स्थित का ठीक ठीक पवा नहीं चलता। हमें इवना माल्म है कि सवलज नदी इस राज्य की पश्चिमी सीमा थी। हेनसांग ने इस देश के राजा का उल्लेख नहीं किया है, अवः ज्ञात होवा है कि चिनभुक्ति, शेलं-तलो तथा कुल्टो की भांवि शवद्र का प्रदेश भी महाराज हुएं के अधीन था। इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हुएं के पिता प्रभाकरवर्द्धन थानेश्वर के राजा थे।

<sup>े</sup>श्रद्वीशचंद्र वनर्जी, 'जरनल् श्राफ्त दि श्रोघ हिस्टारिकल रिसर्च , सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> जीवनी, पृ० १८६

³वाटर्सं', जिल्द १, पृ० २६८

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>कनियम, 'प्रयंट जीपाकी ल्राफ़ इंडिया', पृ० १४२

<sup>&</sup>quot;बाटस, जिल्द १, १० २६६

दवही, पूठ ३००

श्रंबाला जिले में स्थित थानेश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट था। ऐसी अवस्था में क्या यह संभव था कि थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन का प्रभाव पश्चिम की और पंजाब के कुछ भाग में न रहा हो ? अतः यदि हर्ष की पश्चिमी राज्य-सीमा सतलक अथवा संभवतः ज्यास नदी तक विस्तृत रही हो तो इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है ?

पो-लि-ए-टो-लो (पार्यात्र अयंवा परियात्र):—हेनसांग के अनुसार इस देश का राजा वैश्य जाति का था। वह इस देश के राजा का उल्लेख करता है, अतः हमारे सिद्धांत के अनुसार प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था। राज्यवद्धंत की हत्या के अनंतर जब हर्ष शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए ससैन्य प्रस्थान कर रहे थे, उस समय मार्ग में उनके साथी राजाओं ने पारियात्र, गुर्जर आदि देशों के संबंध में जो कुछ कहा था उसका उत्तेख हम अर एक स्थल पर कर चुके हैं। इर्ष को प्रोत्सा-हित करने के लिए आलंकारपूर्ण भाव से उन्होंने जो कुछ कहा था, उसका आश्य वह था कि पारियात्र आदि देशों पर विजय प्राप्त करना वहा आसान है। इस कथन से यह प्रकट होता है कि पारियात्र देश उस समय स्वतंत्र था। संभव है कि बाद को इस देश पर भी महाराज हर्ष की प्रभुना स्थापित हो गई हो।

पारियात्र देश से चलकर हिनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा से लेकर नेपाल राज्य तक जितने भी छो दे-बड़े देश उस समय थे वे सब महाराज हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत थे। हो नसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख नहीं करता। उसका मीनाव- क्षेत्र हमारे उक्त कथन का समर्थन करता है। इन अधीन देशों की कुल संख्या कान्यकुक को छोड़ कर १६ थी। उनके नाम ये थे:—(१) मथुरा (२) रयानेश्वर (३) शुक्त = वर्तमान सुधगाँव?

भे 'हर्पचरित' पृ० २८५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'प्रयंट जीयक्री आक्षा इंडिया' पूर्व ३४५

(४) पो-लो-हिमो-पु-लो ( ब्रह्म रूर ) (४) क़ु-पी-संग-न (गोवि-शान )=वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत के जिले (६) ख्रा-हि-चि ता-लो ( अहिझ ३३ )= रहेलखंड का पूर्वी भाग 🙌) पि-लो-शन-ना = कालोनदा के तट पर स्थित ऋतरं जीखेरा में उमीका व्वंसावशेष पाया जाता है ४ (८) किपत्थ अथवा सांकश्य" '= श्राधुनिक संकिस्स र (६) अयुर्त " = श्राधुनिक श्रयोध्या (१०) अ-ए-मु-क = अयोमुखं अथवा हयमुख = गंगा के उत्तरी तट पर स्थित वर्तमान डींडियाखेरा (११) प्रयाग (१२) कोशांबी= इलाहाबाद जिले का कासम गाँव जो यमुना के पूर्वी तट पर इलाहाबाद शहर से लगभग ४० मील दूर है (१३) विशोक (१४) शि-लो फा-सि-ति (स्रावन्ती) = वन्ती दिले में।रिथत राप्ती नदी के दिस्ति तट पर वर्षमान सहैत-महेत (१४)राम अथवा राम-ग्राम यह छोटा सा देश नेपाल को तराई में स्थित था (१६) कुशी-नगर = श्राधुनिक कसिया (१७) पो-लो-ना-सी = श्राधुनिक वारा-ण्सी (१८) फे-रो-ली (वैशाली ) = आधुनिक वसाड़ या वसाइ श्रीर उसीके पास का गाँव वखारा। यह जिला मुजपकंरपुर में पटने दे से २७ भीत पश्चिमोत्तर दिशा में है। (१८) फुलो-चिह श्रयीत् वृज्जियों का देश।

मधुरा से नेपाल तक विस्तृत भू-भाग के अंदर इन अधीन

<sup>ै</sup>कनियम, 'एंश्यंट जीयकी खाक इंडिया' पृ० ३५५

वही, पृ० ३५७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>बही, पृ० ३५,६

४वही पृ० ३६५

**<sup>&</sup>quot;**वही. पृ> ३६८

ध्वादर्ध, जिल्द १, पृ० २५४

ष्किमिम, 'एंश्यंट जीयकी ब्राफ़ इंडिया', पृ० ३८७

<sup>&</sup>lt;िसम्प, 'श्रली हिस्ट्री त्राफ इडिया', पुo.३१

ध्वतेन के ही अधीन था। अतः सिद्ध होता है कि जैसी राज-नी तक स्थित वजभी की रही होगी वैसी ही मो-ला-पो की भी रही होगी।

फल-ि ( वलमी): - वलमी का राजा मालवा के भूतपूर्क राजा शीलादित्य का मतीजा और का म्यकुठ जावीश शीलादित्य का दाना हु था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अर्थात् ध्रुवमष्ट था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अर्थात् ध्रुवमष्ट था। उसका मिज ज बड़ा उतावला और विचार बड़ा संकुचित था। किंतु वह बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी था। कहा जाता है कि यह ध्रुवमष्ट शोलादित्य धर्मादित्य प्रथम का मतीजा ध्रुवसेन द्विनीय हो था। ध्रुवसेन द्विनीय (६२६—६२६ ई०) के संबंध में कुत्र उल्तेख पाए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ भं जुत्रीमूलकल्प के अनुसार ध्रुव सेवक, कृपण तथा मूर्ख था। हे तिनांग भी ध्रुवम्ह को संकुचित विचार और उतावले मिजाज का बतलाता है। इससे विदित हाता है कि उक्त जैन-ग्रंथ के रचिता और चीनी यात्रो दोनों एक ही व्यक्ति को ओर संकेत करते हैं। ऐसी अवस्था में यह परिसाम निकालना असंगत न होगा कि ध्रुवमष्ट और महाराज हर्ष के बीच बरावरी का मैत्री-संबंध नहीं था, बल्कि यह हर्ष का एक अधीन राजा और मित्र था।

हम पहले ही बता चुके हैं कि हर्ष द्वारा पराजित होने के बाद बलभी के राजा ने (गुजर राजा) दह दिवीय के यहां शरण ली। बाद को महाराज हप और बलभी के राजा के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार धुवभट्ट ने हर्ष की लड़को के साथ अपना बिवाह किया। इसमें संदेह नहीं कि इस संधि में उसे हप की रक्खें हुई शर्तों को ही स्वोकार करना पड़ा था। इससे बलभी के राजा की कुछ अधीनता माल्म होता है। इस संधि के करने में हप का

वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४६

वजायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', पृ० २४

जो कुछ भी उद्देश्य रहा हो, पर इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि ध्रुवभट्ट ने हर्ष की कुछ अधीनता स्वीकार को। कुछ विद्वानों का कथन है कियह संधि हर्ष की राजनीतिक चाल थी। इसके द्वारा उन्होंने पुल रेशिन के विरुद्ध अपनी स्थित को हड़ करने का प्रयत्न कया। जो कुछ भी हो. उपर निकाले हुए परि-साम के अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो अपने अधीन राज्यों के सिहत महाराज हप के प्रभाव-तेत्र के अंतर्गन आ गया था। प्रवस्ट प्रयाग की धार्मिक-सभा में भी उपस्थित हुआ था। किंतु इससे यह प्रमासित करने की चेज्टा करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि वलभी का राजा हप के अधीन था। वह हप का दामाद था। अतः ऐसे महत्वपूर्ण उत्पव पर एक संवंशी की हैसियत से उपस्थित होना उस के लिए स्पावश्यक था।

कु-चे-लो श्रथवा गुर्जर: — यहां का राजा जाति का ज्ञिय था। राजधानी का नाम पि-लो-मो-ली अर्थान् भीनमल = (अःधु-निक वलमर) था। राजा एक युवकथा और अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध-धर्म का वह अनुयायी था और प्रतिभासंपन्न योग्य व्यक्तियों को आश्रय देवा था। इस बात का हमें तिनिक भी प्रमास नहीं मिलता कि यह राज्य हुपे के अधीन था।

चिह-चि-टो (चिचिटो ):-चिचिटो अर्थात् जंमोटी 3

<sup>ं</sup> वाटर्स, जिल्द २, १० २४६

वही, पृत्र २५०

उत्राजकल वर्ड विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। विविद्ये को जैजावमुक्त से समीकरण नहीं किया जा सकता। यह नाम जयशक्ति (जेजा) राजा के नाम पर स्थिर किया गया था और भुक्ति प्रांत भावद जोड़कर प्रदेश का नाम जेजावमुक्ति पढ़ा ( डाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ्र नार्न इंडिया भा० २ ए० ६६६ )—सं०

( अथवा जेजाक मुक्ति ) आधुनिक बुंदेल खंड प्रदेश का नाम था। यहाँ का "राजा एक ब्राह्मण्या। वह बौद्धधर्म का पक्का अनुयायी था। दूसरे देश के विद्वानों ऋौर योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित करता था। ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित थे।" यह देश हर्ष के ऋधीन नहीं था।

मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो १ (महेश्वरपुर ):—चंवल श्रौर सिंध निद्यों के वीच स्थित ग्वालियर के इद्-िगिद् का प्रदेश ही महे-श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग लिखता है कि 'यहाँ का राजा ब्राह्मस्य था, वह बौद्धधर्म का ऋनुयायी नहीं था'। यह देश भी हर्ष के ऋधीन नहीं था।

सिंध-इसके ऋधीन तीन राज्य थे :--एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिह-लो ( आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट? ), श्रफंतू ( ছাधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश<sup>3</sup> ) यहाँ कृ राज शूद्र जाति का था श्रीर बौद्धधर्म का सच्चा श्रनुयायी था। यह शुद्र राजा कौन था यह ववलाना कठिन है। अधिक उल्लेख-नीय बात तो यह है कि बाए। भट्ट के अनुसार हर्ष ने "सिंध के राजा को चूर कर दिया और राजलक्ष्मी अर्थात् राजा के धन-संपत्ति को ले लिया। ४११ यदापि बास के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद-राज्य मानना श्रावश्यक नहीं है।

ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं। हर्प के साथ जिन राजाओं का राजनीविक संबंध था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:—(क) जिन

वाटर्स जिल्द, १ ए० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'एंश्यंट जोग्रफी ग्राफ़ इंडिया',**ए० २७८-२८२** 

³ वही, पृ० २७०

४ ग्रत्र पुरुपोत्तमेन सिधुराज प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीयाक्तता—'हर्षं-चरितं पु० १३६

प्रदेशों के संबंध में हैनसांग मौन है वे कन्नौज-राज्य के अंतर्गत सिमिलित थे। (ख) इनके अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो अर्द्ध-स्वतंत्र थे और हर्ष को अपना स्वामी मानते थे। (ग) कुछ एक्य ऐसे थे जो कन्नौज-के साथ मैन्नी-सूत्र में वँधे हुए थे। ये राज्य स्वतंत्र थे किंतु तो भी उनके राजा अरपष्ट रूप से हर्ष वी श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। 'क' समृह में कुल ३१ राज्य थे। उनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री विल्कुल मौन है। उसका ख्याल था कि महाराज हर्ष के राज्य इतने ऋधिक असिद्ध हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति करियति का विशेष रूप से उन्लेख करना अनावश्यक है। निम्नलिखित राज्य इस समृह में शामिल थे:—

(१) कुल्हो य कुल्लू (२) रो-लो-तू-ल् या शवद्र देश (३) मोतू-लो या मथुरा (४) स-वा-नी-सन-लो या थानेश्वर (४) श्रुघ्र (६)
धो-लो-हिह-मो-पु-लो या ब्रह्मपुर (७) की-पी-संग नो = गोविशान
(६) खो-हि-चि-वो-लो या खहि छत्र, (६) पि-लो-शन-नो या
ख्रवरंजी खेरा (१०) किवत्य ख्रथवा संकिरस (११) अ-यु-वे
या ख्रयोष्या (१२) ख्रय-मु-ख या हों हियाखेर (१३) प्रयाग
(१४) कौशांवी (१४) पि-सो-क (१६) शि-लो-फा-सी-तू या
श्रावस्ती (१७) राम या रामप्राम (१६) कुशीनगर (१६)
पो-लो-ना-सो या वाराखसी (२०) फे शे-ली या वेशाली (२१)
फु-ली-चिह या बुज्जि देश (२२) मगध (२३) इ-लन-न-पो-फेहो या हिरएय-पर्पव (२४) चन-पो या चंपा (२४) क-च् वेनकि-लो या कजंगल (२६) पुन-ना-फा-तन-नो या पुंडू वर्द्धन (२७)
२ समतट (२६) तन-मो-लिप-ती या ताम्रलिलि (२६) कर्षमुवर्ष्य
(३०) व-त् या बड़ीसा खोर (३१) कुंग-य-त् या कंगोध ।

हम अपर इस वात की विवेचना कर चुके हैं कि किन-किन

<sup>े</sup>रमाशंकर त्रिपाठी, 'म्रान दि एक्स्टेंट म्राफ् हर्पाल एंपायर', 'स्नेल-म्राफ् टि बिहार-उड़ीसा रिकर्च सोसाइटी', पु॰ ३२६

( अथवा जेजाक सुक्ति ) आधुनिक बुंदेल खंड प्रदेश का नाम था। यहाँ का "राजा एक ब्राह्मस्था। वह बौद्धधर्म का पक्का अनुयायी था। दूसरे देश के विद्वानों ऋौर योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित करवा था। ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित थे।" यह देश हर्ष के ऋधीन नहीं था।

मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो १ (महेश्वरपुर ):-चंवल श्रौर सिंध निद्यों के बीच स्थित खालियर के इद-गिद का प्रदेश ही महे-श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। हैनसांग तिखता है कि 'यहाँ का राजा ब्राह्मस् था, वह बौद्धधर्मं का अनुयायी नहीं था'। यह देश भी हर्ष के अधीन नहीं था।

सिंध-इसके अधीन तीन राज्य थे :-एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिह-लो ( श्राधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट? ), अफतू ( छाधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश<sup>3</sup> ) यहाँ कृ राज शूद्र जाति का था श्रीर बौद्धधर्म का सच्चा ऋनुयायी था यह शूद्र राजा कौन था यह ववलाना कठिन है। अधिक उल्लेख-नीय वात तो यह है कि वासभट्ट के अनुसार हर्ष ने "सिंध के राजा को चूर कर दिया श्रीर राजलक्ष्मी श्रर्थात् राजा के धन-संपत्ति को ले लिया। ४१ यद्यपि बास के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद्-राज्य मानना श्रावश्यक नहीं है।

ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कर्प निकालते हैं। हर्प के साथ जिन राजाओं का राजनीतिक संबंध था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:-(क) जिन

वाटर्स जिल्द, १ पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'ए्श्यंट जोग्रफी ग्राफ़ इंडिया',पृ० २७८-२८२

³ वही, पृ० २७०

४ यत्र पुरुपोत्तमेन सिधुराज प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीयाकृता—'हर्ष-चरितं, १० १३६

इन तीनों समूरों के राष्यों की राजनीतिक स्थिति अलग-अलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हप के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, बंगाल, कोंगोद सुहत उद्दोसा छोर वलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। अंतिम चार देशों पर हर्ष प्रत्यच रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में अवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हुन के साम्राज्य के विस्तार को बहुत श्रधिक घटा या बढ़ाकर करना ठाक नहीं है। हेनसांग, तथा दक्तिणी लेकों के सम्मिलत प्रमाणों की श्रवहेलना हम सहज ही नहीं कर सको।। साथ ही यह कहना भी श्रापत्ति से खाली नहीं है कि हुए उत्तरी भारत के श्रंतम महान् सम्राट् थे श्रीर उनकी प्रभुवा विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैजी थी। हुए के पर-वर्वी कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल श्रादि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

फारखों से ये राज्य हर्ष के अधीन माने गए हैं । उनमें से इड़, प्रदेशों के संबंध में कतिपय अन्य स्वतंत्र प्रमाणों की सहायता से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हर्ष के साम्रा- वय में सिम्मिलित थे। इन सब प्रमाणों का सारांश हम यहाँ एकः त्रित रूप से देते हैं: थानेश्वर हर्ष के पैतृक राज्य का एक श्रंग था। वंसखेरा के फलक से यह सिद्ध होता है कि ऋहिछत्र हर्प के साम्राज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुवन के फलक इस बाव को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्त्रों उन हे साम्राज्य के अंत-र्गत सम्मिलित था । प्रयाग में श्रोहर्ष दान विवरित करते थे। इससे निश्चय होता है कि वह दर्ष के राज्य के बाहर नहीं था। 'जीवनी' में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है। श्रतः ज्ञात होता है कि मगध भी उसके राज्यांतर्गत था। हमारे पास कोई कारख नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यवा में कुन्न संदेह करें 📳 इसके र्यावरिक्त नालंद मंठ के समीप हैनसांग ने पीवल के पत्रों से छाया हुन्त्रा एक विहार बनवायाथा । यदि हर्ष उस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की श्रोर जाते समय शीलादित्य ने काजंगल में द्रवार किया था। दूसरे राजा के राज्य में वे अपना दर गर कैसे कर सकते थे १ कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे; यही नहीं चन्होंने जयसेन नामक व कि को उड़ीसा प्रदेश के द० बड़े-बड़े नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यपि उसने स्वीकार नहीं किया।

दूसरे अर्थोत् 'ख' सम्इ में मितपुर, उउनैन, वलभी, मो-ला-पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर. किचा या कच्छ (अथवा खेदा) सीराष्ट्र अथवा दिसण् काठियाबाद तथा संभवतः सिंघ राष्ट्रय सम्मिलित हैं।

वीसरे अथीत् ग' समृद् में कामरूप का राज्य शामिल है। अवः महाराज हप शीलादित्य के साम्राध्य के मानचित्र में इन तीनों समूहों के राष्यों की राजनीविक स्थिति अलग-अलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हप के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, बंगाल, कोंगोद सुहित उद्दोसा खोर बलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। खंतिम चार देशों पर हर्ष प्रत्यच रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में अवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हर्ष के साम्राज्य के विस्तार की बहुत श्रिष्ठिक घटा या बढ़ाकर कहना ठाक नहीं है। होनसांग, तथा दक्षिणी लेकों के सम्मिलत प्रमाणों की श्रवहेलना हम सहज ही नहीं कर सकते। साथ ही यह कहना भी श्रापत्ति से खाली नहीं है कि हुए उत्तरी भारत के श्रंतम महान् सम्राट् थे श्रीर उनकी प्रभुवा विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हर्ष के पर-वर्षी कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल श्रादि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

कार्सों से ये राज्य हर्ष के अधीन माते गए हैं। उनमें से इक प्रदेशों के संबंध में कविषय अन्य स्वतंत्र प्रमाणों की सहायवा से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हुए के साम्रा-ष्य में सिम्मलित थे। इन सब प्रमाखों का सारांश हम यहाँ एक<sub>्स</sub> त्रित रूप से देते हैं: थानेश्वर हर्ष के पैतृक राज्य का एक अंगे था वंसखेरा के फलक से यह सिद्ध होता है कि अहिछत्र हर्ष के साम्राज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुवन के फलक इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्ता उन हे साम्राज्य के र्यंत-र्गत सम्मिलित था। प्रयाग में श्रीहर्ष दान विवरित करते थे। इससे निश्चय होता है कि वह हर्ष के राज्य के बाहर नहीं था। 'जीवनी' में हर्ष को मगघ का राजा कहा गया है। अनः ज्ञाव होवा है कि मगध भी उसके राज्यांवर्गव था। हमारे पास कोई कारख नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यवा में कुछ संदेह करें 😜 इसके अविरिक्त नालंद मंठ के समीप हैनसांग ने पीवल के पत्रों से छाया हुआ एक विहार बनवायाथा। यदि हर्ष नस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की छोर जाते समय शीलादित्य ने कार्जगल में द्रवार किया था। दूसरे राजा के राज्य में वे अपना दर शर कैसे कर सकते थे ? कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे। यही नहीं उन्होंने जयसेन नामक व कि को उड़ीसा प्रदेश के ८० बड़े-गड़े नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यि उसने खीकार नहीं किया।

दूसरे अर्थात् 'ख' सम्ह में मितपुर, उड़ीन, वलभी, मो-ला-पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर, किचा या कच्छ (अथवा खेदा) सौराष्ट्र अथवा दिल्ला काठियावाद तथा संभवतः सिंघ राष्ट्रय सम्मिलित हैं।

वीसरे अर्थात् ग' समृद् में कामरूप का राज्य शामिल है। अवः महाराज हप शीलादित्य के साम्राध्य के मानचित्र में इन तीनों समूहों के राष्यों की राजनीतिक स्थिति अलग-श्रलंग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हुए के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, वंगाल, कोंगोद सुहत उद्दोसा श्रोर वलभी. पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। श्रोतिम चार देशों पर हुए प्रत्यच् रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में श्रवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हुन के साम्राज्य के विस्तार को बहुत अधिक घटा या बढ़ाकर करना ठाक नहीं है। हेनसांग, तथा दक्ति जो के के सम्मालत प्रमाणों की अबहेलना हम सहज ही नहीं कर सको।। साथ ही यह करना भी आपित्त से खाली नहीं है कि हुए उत्तरी भारत के अंतम महान् सम्राट् थे और उनकी प्रभुता विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हुन के पर-वर्ती कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल आदि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ण की बराबरी करनेवाले थे।

## पंचम अध्याय

## हर्ष के समसामयिक नरेश

सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, उत्तरी भारत के समस्त राजाश्रों में महाराज श्रीहर्ष निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ थे। किंतु उनके कितपर्य समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते। उनमें से एक शशांक था। उसने उत्तरी भारत के विशाल साम्राज्य पर अपना श्राधिपत्य स्थापित करने के लिए बड़ा साहसपूर्ण प्रयत्न किया। यदि वह अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ होता तो आज उत्तरी भारत का इति-हास हमें दूसरे ही रूप में लिखा हुआ मिलता। महाराज हष् का दूसरा समकालीन राजा दिन्छ का पुलकेशी द्वितीय था। उसके दुर्भाग्य से उसे वास्तुभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरितकार नहीं मिला। किंतु उसके संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें ज्ञात है वह इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रयोग्न है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी श्रीहर्ष से भी बढ़कर पराक्रमी था। इस श्रध्याय में हम हर्ष के ऐसे ही कविषय समसामयिक नरेशों का संनिप्त परिचय हेंगे।

## शशांक

सर्वप्रथम हम उनके प्रवल प्रतिहंदी—तथा समकोटि के रातृ शशांक की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयत्न में इतिहास को हैरान हो जाना पड़ता है। श्रीहर्प का विवरण देते समय हेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का दुष्ट राजा ख्रीर वौद्ध-धर्म का उच्छेदक वतलाता है ख्रीर कहता है कि उसने श्रीप्रभाकरवर्द्धन के च्येष्ठ पुत्र राजवर्द्धन को घोला देकर मारा। चीनी यात्री ने खन्य खनेक स्थलों पर शशांक द्वारा वौद्ध धर्म पर किए गए

<sup>्</sup>बारर्षं, जिल्द १, ए० १४३

घत्याचारों का उरलेख किया है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वह लिखता है कि उसने पाटलिपुत्र के एक पत्थर पर अंकित युद्ध के पद-चिहाँ को मिटाने का ययत्न किया और जब उसका सब प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ तब उसने उस पत्थर को गंगा में फैंकवा दिया। पक दूसरे स्थान पर वह एक विशाल नगर का उल्लेख करता है जो कुशीनगर के निकट भगवान युद्ध के देहा-वयव-विभाग-सूचक स्तूप के द्त्तिण-पश्चिम की ओर स्थित था। इस नगर में भिन्नु यात्रियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक मठ था। शशांक के अत्याचार से इन वौद्ध-भिन्नुओं की संस्था नष्ट हो चुकी थी।

श्रन्यत्र वह लिखता है कि हाल में बौद्ध धर्म के शत्रु श्रीर स्तीड़क शशांक ने वोधि-गृन को काटकर गिरा दिया, जल तक इसकी जड़ों को नष्ट कर दिया श्रीर जो कुछ बचा उसे जला दिया। कितपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर श्राक्ट महाराज श्रशोक के श्रांतम वंशधर पूर्णवर्भों ने धार्मिक युक्तियों के द्वारा उस वृद्ध को पुनक्षजीवित किया, एक रात को वह वृद्ध स्म कीट ऊँचा हो गया। श्रांग चलकर वोधगया के मंदिर का वर्णन करते हुए होनसांग कहता है कि राजा शशांक ने युद्ध की मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूर्ति स्थापित करने का उद्योग किया; किंतु वह अपने प्रयत्न में विफल हुआ। र इस प्रकार यात्री के कथनानुमार वौद्ध-धर्म के प्रधान केंद्र को शशांक की धार्मिक श्रमहिष्णुता के कारण भारी चित उठानी गड़ी। पूर्व में गया तथा कर्णसुवर्ण पहुँचने के समय (६३७ ई०) वह शशांक को श्रासत्र-भूतकालीन राजा बतलाता है।

वार्ट्स, जिल्द २, १० ६२

वही, ५० ४३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० ११५

<sup>¥</sup>वही पृ० ११६

द्वेनसांग के अनंतर अब हम पाठकों का ध्यान महाकवि वाण की छोर छाकर्षित करेंगे छौर यह बतलाने का प्रयत करेंगे कि उसने शशांक के विषय में क्या लिखा है। डा॰ राधा-गोविंद बसाक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण हर्ष 🍫 चरित में बाख ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, विलक उसकी श्रोर कैवल गौड़ाधिपति कहकर संकेत किया है। जिस समय कुंतल ने राज्यवर्द्धन की अपटपूर्ण हत्या का भीषछ संवाद महाराज हर्ष को सुनाया उस समय श्री हर्ष ने शोक तथा कोध के आवेश में गौड़ाधिपति पर उसकी छातुपस्थिति में निंदापूर्ण शब्दों की बौछार की। उन्होंने गौड़ा-घिपति को गौड़ाधिपांधम<sup>2</sup> तथा श्रनार्य<sup>3</sup> कहा । उनके कथनातु-सार निदाघकाल के रिव से भी अधिक भयंकर अधौर श्वपाक से भी अधिक हीन" थां। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उस् पापी का नाममात्र लेने से मेरी जिह्ना पाप मल से लिप्त हो जावी है। प्रधान सेनापित सिंहनाद ने हर्ष को शोक का परित्याग करने तथा अवसर के अनुकूल काम करने के लिए उद्बोधित एवं उत्साहित करते समय गौड़ाधिप को दुष्ट गौड़भुजंग कहा। ( ) यही नहीं, उसने उसके लिए भीरता तथा चरित्र-हीनता सूचक

€.

भवसाक 'हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३६

न्गीडाधिपाधमपहाय कस्तादृशं महापुरुव क्तरास्त्रं म्युना शमयदार्यम्—'हर्पचरित', १० २५६

अञ्चनार्ये च तं मुक्त्वा ....केषां मनःसु न कुर्युरार्यशौर्यगुणाः पचपातं—'हर्षचरित'. पृ० २४६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>निटाघरवेरिव उग्रस्य—'हर्पंचरित'. पृ० २५६

**<sup>&</sup>quot;श्रमाकोऽिं क इयमाचरेत्— हर्पंचरित', पृ० २५६** 

<sup>े</sup>नामान्चियह्नतोऽस्य पापकारिणः पापमत्तेन लिप्यत इव मे जिह्ना - 'इर्षचरित', पृ० २५६

<sup>\*</sup>दूष्ट गीड भुजंग.....'हर्षं चरित' go २६२

र्विके

श्रन्य पर्गे का भी प्रयोग किया। उसने कहा क्या ऐसे कावर हृद्ययाले राजा के यहाँ लक्ष्मी दो दिन के लिए भी ठहर सकती हैं। एक अथवा दो और स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख मिलता है। जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवर्मा का दूत हंसवेग संधि का प्रस्ताव लेकर महाराज हुए के पास आता है उस दिन की संध्या का वर्णन करते हुए बास लिखना है कि प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध' से शंकित होकर श्याम पड़ गई।

कामरूप के राजदूत हं बनेग का विदा करने के परचात हर्ष को भांकी मिला। मालवराज की संपूर्ण सेना के सहित आकर उसने श्रीहर्ष को सूचित किया कि जब महाराज राज्यवर्द्धन का स्वर्गवास हो गया और कान्यकुटज पर किसी गुप्त नामक व्यक्ति ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब राज्यश्री ने कारा-गार से निकल कर सपरिवार विष्य के वन में प्रवेश किया। इस संवाद को सुनकर हर्ष ने राज्यश्री को हुँ द लाने का भार स्वयं अपने ऊपर प्रहण किया और भांडी को गौड़-राजा के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा।

<sup>ै</sup>कातरस्य तु शशिन इव हरिग्रहृदयस्य पाग्डुरपृष्ठस्य कुतो द्विरात्र-मिन्न निश्चला लक्ष्मीः—'हर्षचरित' पृ० २६०

२गीहापराघशंकिनी इव स्यामतां प्रपेदे दिक् प्राची—'हर्पचरित', १० २६४

उद्देव देवभूयंगते देवे राज्यबर्धने गुप्तनामा च एहीते कुशस्यले देवी राज्यक्षीः पश्चिष्ठय बंधनात् विष्याद्धी सपरिवार प्रविण्टेति लोकतो वार्जामभुणवम् । 'हर्पचरित', पृ०—३०२-३०३

४ दर्पचरित', पृ० २४६

'हर्षचरित' के अंग्रेजी अनुवादकों (कावेल एवं टामस) को षष्ठ उच्छवास के 'देवोपि हर्षः' से लेकर 'शशांकमंडलम्' तक पद में अनेक महत्वपूर्ण वातें दृष्टिगोचर हुई हैं। उनका कथन है कि "इस पद में विश्वित रक्त वर्शमय सूर्यास्त से रक्तपूर्ण युद्धों । का अभिप्राय है। चक्रवाक-मिथुनों का वियोग भ्राताओं के वियोग का सूचक है, अनभनाती हुई मिलकाएं बार्सों को सूचित करती हैं, कलंक युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के श्रभ्यदय का द्योतक है। श्रंतिम बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर के इस कथन का समर्थन करता है कि गौड़ राजा का यही नाम ( जिसे ह्वेनसांग ने काचे-चाङ-किया लिखा है ) था 371 । 'हर्षचरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में उसका नाम नरेंद्रगुप्त लिखा है। ४ यदि टीकाकार का उक्त कथन ठीक है तो 🗗 हम को यह खवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि बास ने शशांक शब्दं का प्रयोग कर प्रच्छन्नरूप से गौड़-राजा का नामोल्लेख किया है । 'हर्षचरिव' के टीकाकार ने गौड़-राजा का नाम शशांक बतलाया है।

डा॰ बूलर का यह कथन कि 'हर्ष चरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में गौड़-राजा का नाम नरेंद्रगुप्त दिया हुन्ना है, मनोरंजक तथा विचारखीय है। उनका यह कथन यह प्रमाणित

१ इर्षचरित्र, पृ० २४५-४६

विनाशो येन स शशांकनामा गौड़ाधिपतिः, शंकर की टीका—'हर्षचरित', पृ॰ २४१

³'हपँचरित', कावेल एवं टामस का अनुवाद, परिशिष्ट वी, पृ० २७५, नोट १६८-२६०

४ ब्लर महोदय ने एपियाफिया इंडिका, जिल्द १, पृ० ७० में 'इपंचरित' की उस इस्तलिखित प्रति का उल्लेख किया दे जिसमें 'यशांक को नरेंद्रगुप्त कहा गया है।

करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसके अतिरिक्त उससे यह भी सृचित होता है कि भारत के अन्य श्रनेक प्राचीन राजाओं की भाँति उसका एक दूसरा नाम नरेंद्र-ुगुप्त भी था, जैसा कि स्वर्गीय श्री राखालदासजी वनर्जी ने मुद्रादि प्रमाख से सिद्ध करने की चेष्टा की है। शशांक की कविषय स्वर्णमुद्राएं उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा के मुखपृष्ठ पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में वेंठे हुए हैं, दाहिनी श्रोर 'श्रीश' तथा नंदी के नीचे 'जय' शब्द लिखा हुआ है। दूसरी वरफ लक्ष्मी की मूर्वि अंकित है। उनके सिर पर दोनों श्रोर से दो हाथी जल डाल रहे हैं। देवी के दाहिनी श्रोर श्रीशशांक नाम श्रंकित है। यह सिका निरसंदेह शशांक का है। दो अन्य स्वर्ष-मुद्राएं भी जो अधिक संभवतः शशांक की हैं, कलकता के इंडियन म्यूजियम में सुरत्तिव हैं। इनमें से एक मुद्रा जेसीर जिले के श्रंदर श्रठणखाली नदी के निकट स्थित मुहम्मदपुर के पास प्राप्त हुई है। इस मुद्रा के एक श्रोर राजा की मूर्वि वनी हुई है, वे एक पलँग पर बैठे हैं श्रौर उनने दोनों पारवें में एक एक स्त्री की मूर्वि स्त्रंकित है। दूसरी भोर लक्ष्मी की मूर्वि है, वे खड़ी हुई हैं श्रीर उनके चरणों पर हंस बैठा है । मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर राजा के सिर के ऊपर 'यस' वथा पलँग के नीचे 'घ' श्रीर दूसरी श्रीर 'श्री नरेंद्रविनव' लिखा हुआ है। दूसरी मुद्रा का प्राप्ति-स्थान अभी तक अज्ञात है। इसके एक और राजा की मृतिं है, वे धनुष-वाण लिए हैं। दूसरी फोर लक्ष्मी की मूर्ति है, वे कमल के उत्पर चैठी हैं छोर एक

<sup>&#</sup>x27;एलन, 'केटलॉग आफ कायंस इन दि वृटिश म्यूजियम', पृ० १४७-४८; नं० ६०६ से ६१२ तक। केटलॉग आफ कायंस इन दि इंडियन म्यूजियम', जिल्द १, पृ० १२१-१२२ नं० १८

देखिए, 'इंडियन म्यूजियम का केटलॉग', जिल्द, पू० २२,

कमल हाथ में लिए हैं। पहली खोर राजा की बाम भुजा के नीचे 'यम' टाँगों के बीच 'च' और दृस्री ओर 'नरेंद्र वनत' लिखा हुआ है। इन मुद्राखों के खाधार पर स्वर्गीय डा० बनर्जी ने कहा था कि राशांक गुप्त-वंश (अर्थात मगध के उत्तरकाली कृ गुप्त राजाओं के वंश) का था दे और संभवतः महासेनगुप्त का भवीजाथा। डा० राधाकुं मुद्र मुकर्जी का यह कथन है कि राज्यवर्द्धन के विरुद्ध मालवराज देवगुप्त के साथ शशांक ने एक गुट्ट किया था, इसी अनुमान पर अवलंबित है कि वे दोनों एक हो वंश के थे। 3

स्वर्गीय डा० वनर्जी का विचार था कि गुप्त-सम्राटों की भांति राशांक भी 'म्राद्स्य' की उपाधि से विभूषित था। उसकी पूरी उपाधि 'नरेंद्राद्स्य' थी। डा० बसाक का मत है कि 'महाशी-विष इस दुर्नरेंद्राभिभवशोषित' पद जिसका प्रयोग एक विशेषण् के रूप में बाख ने हर्षवर्द्धन के लिए किया है, राशांक की म्रार संकत करता है। अन्य बहुसंख्यक पदों की भांति यह भी एक श्लेषात्मक पद है। इसका अर्थ है कि महाराज महान् सप की भांति, एक दुष्ट नरेंद्र (राजा अथवा जादूगर) द्वारा किए गए अपमान पर क़ुद्ध थे"। हष के संबंध में 'नरेंद्र' शब्द का अर्थ केवल राजा अथवा उस नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है।

क्रपर जिन वीन स्वर्ण मुद्रान्त्रों का उल्लेख किया गया है,

<sup>ै</sup>देखिए, इंडियन म्यूजियम का केटलॉग, ए० १२०, श्रनिश्चित मं० १

रदेखिए, डा० राखालदास वनर्जी का 'वांगालार इतिहास', ू. १० ६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>मुकर्जी; 'हपं', पृ० ७१

र्भंडर्पंचरित्र', पृ० २५६ । बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री झाफ नार्थ इंस्टर्न इंडिया', पृ० १३⊏

प्तरेन्द्रो मंत्रज्ञः राजानिं शंकर की टीका, 'हर्पचरित', १० २५६

हनमें से दूसरी मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर श्री एन० कें मट्टशाली को एक नाम 'समाचारदेव' लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु यह पाठ संदेहात्मक है। समाचारदेव के वंश के साथ शशांक का ख़िबंध जोड़ने का विचार वस्तुत: बहुत ही निर्वल आधार पर अवलंबित है।

डा० वसाक ने कुछ श्रधिक विश्वसनीयस्प से यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि शशांक का संबंध जयनाग-वंश से था जिसका नामोलेल्ख कर्ण-सुवर्ष के राजा के रूप में एक ताम्र-लेख में मिलता है। इस वाम्र-लेख को डा० वर्नेट ने एपिप्राफिश्चा इंडिका (जिल्द १८, पृष्ठ ६०) में प्रकाशित किया है। उस लेख में 'उदुंबर' विषय का उल्लेख मिलता है। उदुंबर का राजा जय-नाग का एक सामंत था श्रीर उसका नाम नारायसमद्र था। ंमंजुशीमूलकल्प' डा० यसाक के इस सिद्धांव का समर्थन करता है। उसमें जयनाग वथा उदुंबर नगर का स्पष्ट उल्लेख है।

इस प्रकार लिपि-प्रमास से ज्ञात होता है कि छठी शवान्दी के छांतिम भाग में जयनाग नाम का एक राजा था जो क्रांसुवर्ण अथवा गौड़ (मध्य-वंगाल) में शासन करता था। यद्यापे 'मंजु-श्रीमूलकलप' उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी ववलाता है; किंतु वास्तव में हमें उसे शशांक का पूर्ववर्ती और प्रभाकरवर्द्धन अथवा श्रादित्यवर्द्धन का समकालीन राजा सममना चाहिए।

ग्रंथ की शिथिल चंस्कृत भाषा से यह प्रतीत होता है कि ग्रंथकार भाषने साधारण भविष्यवक्ता के रूप में यह योषित करता है कि भविष्य में एक गीड़ राजा होगा। उसके नाम के प्रारंभ में 'जय' तथा ग्रंतमें 'नाग' रहेगा।

भेपोलिटिकल हिस्ट्री ग्राफ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३७ विवाक 'पोलिटिकल हिस्ट्री ग्राफ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८ नागराजा समाहयो गीडराजा भविष्यति । ग्रंते तस्य नृपे तिष्ठं जयाचा वर्णितद्विशौ ॥

जयनाग का श्रास्तित्व एक प्रकार की उन मुद्राओं से भी प्रमाः णित होता है जो शंशांक की मुद्राओं से मिलती-जुलती हैं। उन के एक तरफ 'जय' लिखा है जो जयनाग का संनिप्त रूप है। दूसरी और लक्ष्मी बैठी हुई हैं और एक हाथी कुंमाभिषेक कर् रहा है। डा० बसाक का सिद्धांत श्रनुमान पर श्रवलंतित है, इसे ये स्वयं स्वीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा किसी मुद्रा श्रथवा लेख के उपलब्ध होने से उनका सिद्धांत सत्य प्रमाखित हो सकता है। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के विषय में विवेचना की है, श्रव हम उसकी जीवन-यात्रा का कुछ वर्णन करेंगे।

जैसा कि शाहाबाद जिले के ऋंदर रोहवासगढ़ के पहाड़ी क़िले में प्राप्त मुहर के लेख से प्रमाणित होता है, शशांक ने संभवतः एक सामंत के रूप में अपने जीवन चेत्र में प्रवेश किया था। उसू **मुहर पर 'श्रोमहासामंत राशांकदेवस्य' लिखा हु**च्या है। महासामंत्र की उपाधि केवल अधीन राजा ही धारए करते थे। प्रश्न यह उठता है कि शशांक का स्वामी कौन था ? वह किसके अधीन था ? उसका स्वामी निस्संदेह एक मौखरि राजा था । हम पहले . ही कह छाए हैं कि सर्ववर्मा तथा छावंतिवर्मा के समय में ही मौलरियों ने मगध पर श्रधिकार स्थापित कर लियाथा। संभवतः हम यह अनुमान कर सकते हैं कि शशांक का संवंध मगव के गुप्त राजात्रों से था। हो सकता है कि जिस समय मौखरियों ने दिज्ञणी विद्वार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्होंने शशांक के राज्य को वहाँ कायम रहने दिया हो। यह भी संभव है कि वह साहिस करिक रहा हो और अपने आस्य की परीचा करने के जिए वाहर गया हो। मगय के मोखरि-नरेशों के दरवार में पहुँच कर संभव हे वह अपने गुणों की वदौलत मौखरि-राज्य की अधीनना में रोहतासगढ़ का शासक हो गया हो। जो कुछ भी हो, असीम आकांचा का व्यक्ति होने के कारण वह अपनी

डस पराघीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था। उसने समय के शासक को हानि पहुँचाकर अपने राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया। उस समय मगध का शासक संभवतः मौखरियों क्का वंशधर पूर्णवर्मी था। रशांक ने, जो शिव का अनन्यभक्त था, इसी समय बौद्धों पर अत्याचार करना और मगध के वौद्ध धर्म-स्थानों को निष्ट-भ्रब्ट करना प्रारंभ किया। गया उसके इस घत्याचार का विशेषह्प से शिकार बना। नालंद का सर्वश्रेष्ठ वौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित् ही उसके इस श्रत्याचार से वच सका हो। संपूर्ण आधुनिक विहार ने अवश्य ही उसकी श्रधीनवा स्वीकार कर ली होगी। 'संजुश्रीमृलकल्प' के रचंचिवा का कथन है कि शूरवीर राजा 'सोम' (शशांक) वनारस वक विस्तृत गंगा की तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा। इसके अनं-तुर शशांक वंगाल पर त्राक्रमण करने के लिए त्रवश्य ही स्रप्र-सर हुआ होगा। भारतीय इतिहास के मुग़लकालोन बादशाह शेरशाह की भांति उसने भी वंगाल प्रांत की संपन्नावस्था तथा सामरिक स्थिति के महत्व को श्रवश्य ही सममा होगा श्रोर उसे वत्कालीन राजा से ले लिया होगा।इसके लिए शशांक को संभ-वतः कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। उस समय वंगाल देश के विभिन्न राष्ट्रों में ही पारस्परिक शत्रुता थी, चारों स्रोर श्रराजकता का राज्य था। कम से कम, उस देश की अवस्था

<sup>ै</sup>ह्रेनलांग हमें वतलाता है कि भगय के लिहासन पर आल्डु अशोक के श्रांतम वंशघर पूर्णवर्मा ने उत्त वीधि वृक्त को पुनरुष्णीवित किया, जिसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। यह घटना वृक्त के नष्ट किए जाने के कुछ महीने बाद की है। पूर्णवर्मा ने यह चमत्कारपूर्ण काम निश्चय ही उस समय किया होगा जिस समय शशांक गौड़ देश में उपस्थित न रहा होगा। कनियम के मतानुनार पूर्णवर्मा मौलिर-वंश का राजा था। विंतु महाराज श्रशोक भीर्य-वंश के थे। इससे जात होता है कि या तो होनसंग ने मौखिर और मार्य के मेह को

तो बिल्कुल ही अनिश्चित थी। बंगाल का राजकोष विल्कुल रिक्त हो गया था। शशांक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और गौड़ाधिपवि कहलाने लगा। उसकी विजय निश्चयवः प्रभाकर-वर्द्धन को मृत्यु (६०४ ई०) के कुछ पूर्व ही हुई होगी, क्यों कि राज्यवद्धन के सिंहाहनारोहण के पश्चात, जब शशांक ने कान्य-कुळ पर आक्रमण किया उस समय वास के कथनानुसार वह गौड़ाधिप था।

किंतु यदि हम यह मान लें कि शशांक ने कर्ण-सुवर्ण के एक स्वतंत्र राजा के रूप में ही अपने जीवन-चेत्र में प्रवेश किया और मगध से उसका कुछ संबंध नहीं था, तब यह समफना उतना आसान नहीं रह जाता कि वह कब और किस प्रकार सामंत बना। संभवतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जब वह कर्ण-सुवर्ण का राजा था तब वह मौखरियों के आधिह पत्य में आ गया था। किंतु अधीन राजा की हैसियत से वह दिन्छ बिहार के प्रांत पर शासन करता था। यह अनुमान करना असंगत-सा प्रतीत होता है कि बंगाल का एक राजा—जिसका पहले मगध से कुछ भी संबंध नहीं था—अपनी प्रभुता के केंद्र से इतनी दूर दिन्छी बिहार में सामंत के रूप में शासन करता

समभने में भूल की या जैसा कि अवंभुत्थम महोद्य का कथन है, मौखरि शब्द मौर्य का अपभ्रंश हो सकता है। श्रीहर्प की 'जीवनी' में भी, मगध्य के स्वामी के रूप में पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। उसने जयसेन नामक प्रकांड विद्वान तथा बौद्ध अमण को बीस नगरों का लगान देना चाहा, किंतु उस विरक्त भिन्नु ने उसे स्वीकार नहीं किया। पूर्णवर्मा की मृत्यु के परचात् राजा शोलादित्य ने भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान आचार्य वनाना चाहा और साथ ही उड़ीसा के ५० नगरों का लगान देना चाहा। 'जीवनी के इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाराज हर्ष के शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णवर्मा मगथ में (तिरसंदेह हर्ष के सामत के रूप में) शासन करता था। उसकी मृत्यु के बाद ही माधवगुप्त जो हर्ष का साथी था, मगध का राजा बनाया गया होगा। रहा होगा। हम संभवतः एक और अनुमान कर सकते हैं। श्री निहाररंजन राय का श्रातुमान है कि रोहतासगढ़ की मुहर कन्नीज की क्रांति के पश्चात्वर्ती 'अधीनता के युग' की ओर संकेत करती है। संभव है कि गौड़ राजा पर भांडी का शाक्रमण पहले सफल हुआ हो और फलवः शशांक ने महाराज हर्ष की श्रधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु बाद को, जैसा कि गंजाम के लेख से विदित होता है, वह स्वतंत्र वना बैठा हो। किंतु इमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे सब इसी परिणाम की स्रोर संवेत करते हैं कि शशांक अपनी जीवन-यात्रा के प्रारंभ में मगध का शासक था श्रीर महवर्मा के सिंहासनारोह्स के अनंवर किसी समय (६०२ ई० के लगभग ) उसने अपनी स्वतंत्रवा घोषित कर दी। इसके बाद ही वह गौड़ देश पर चढ़ाई करने के लिए र्श्वागे बढ़ा त्रौर बिना किसी कठिनाई के उसने गौड़ देश को अपने अधीन कर लिया। आर्थिक रिथति को सुदृढ़ कर लेने के परचात् शशांक ने अपने जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ऋोर ध्यान दिया। गुत्र राजाओं के लुप्त गौरव की स्मृति उसके चित्त-पटल पर अभी तक अंकित थी। गुप्त राजाओं की अवनव अवस्था का आंशिक दायित्व पुष्यभूवि तथा मौलिर राजाश्रों की उन्नति परंथा। शशांक ने श्रंपने लुप्त गौरव को पुनरुजीवित करने के लिए एक साहसपूर्ण युक्ति सोच निकाली। उस कार्य के लिए यह आवश्यक था कि मौखरियों तथा उनके मित्र पुष्यभूति वंशवालों की शक्ति पर आधात किया जाय। जव नेतक प्रभाकरवर्द्धन जीवित था तब तक उसके लिये कदाचित् यह संभव नहीं था कि सुदूरस्थ कन्नीज पर आक्रमण करने का विचार करता। किंतु जब उसने देखा कि वृद्ध राजा मृत्यशय्या ' पर पड़ा है और राज्यवर्द्धन हूणों पर आक्रमण करने के लिए

<sup>ै</sup>निहाररंजन राय-'हर्पशीलादित्य - ए स्विाइड्ड स्टडी', देखिए इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, जिल्द ३(१६२७) पृ० ७७५

राज्य से बाहर चला गया है, तब उसने मालवा के स्ववंशीय
राजा देवगुप्त के साथ एक संधि कर ली। इस संधि का सर्वेष्ण्यम
परिएाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्वर के बूढ़े राजा प्रभाकरवर्द्धन का देहांत हुआ, उसी दिन कन्नीज के महवर्ग की पर्के
जय और मृत्यु हुई। किंतु मालवा का राजा म्वयं राज्यवर्द्धन
के हाथ से पराजित हुआ और मारा गया। इससे शशांक का
मनोरथ अंशतः विफल हुआ। वास्तव में यह घटना उसके
लिए नेत्रोन्मीलक सिद्ध हुई। वह कूटनीति में पक्का मैकियावेली
(चाणक्य) था। खुले युद्ध में परास्त करने की चेट्टा करने के
बदते उसने धोखा दकर राज्यवर्द्धन की हत्या कर डाली। इस
जयन्य राजनीतिक हत्या का प्रमाण इतना सबल है कि
हम उसकी विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर
सकते।

बाए का कथन है कि गौड़राजा ने राज्यवर्द्धन की—जिस का विश्वास उसके प्रति गौड़राजा के मिध्या शिष्टाचारों के कारण वढ़ गया था — अकेला और निःशस्त्र पाकर अपने ही शिविर में मार हाला। ह्वनसांग भी कहता है कि राज्यवर्द्धन कर्ण सुवर्ण के दुष्ट राजा द्वारा घोखा देकर मार हाला गया। व वंसखेरा का वाम लेख उक्त किव और यात्री दोनों के कथन का समर्थन करता है। कि किवय लेखक तो इस बात को भी नहीं मानते कि राज्यवर्द्धन की हत्या की गई थी। स्वर्गीय श्री अन्तयकुगार मैत्र का कयन है कि शशांक ने राज्यवर्द्धन को युद्ध में पराजित किया

<sup>े</sup>यस्मिन्द्नि ग्रवनिपतिरूपरत इत्त्यभूद् वार्त्ता तस्मिन्नेव देवो..... ग्रादि 'हर्पनरित', उछवाम ६,गृ०२५१

<sup>ै</sup>मिध्योरचारोपचितविश्वासं, 'हर्पंचरित' उछ्वास ३,९० २५१ -

भ्याणानुहिन्त वानराति भवने सत्वानुनेधेन यः।

श्रीर फिर बंदी बनाकर उसका सिर कटवा लिया। स्वट राखालइस वनर्जी महोदय, उस इत्या की कथा पर विश्वास नहीं
करते। श्री रमाप्रसाद चंदा भी इत्यावाली कथा को सत्य नहीं
मानते। रमेशचद्र मजुमदार भी इत्या में विश्वास नहीं करते। में
किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यबर्द्धन की कपटपूर्ण हत्या का
प्रमाण इतना श्रीधक स्पष्ट है कि इस इन उक्त लब्धप्रतिष्ठ
विद्वानों से सहमत नहीं हो सकते। संभवतः देश-प्रेम के भाव
से प्रेरित होकर ही इन विद्वानों ने शशांक को जबन्य हत्या के
श्रपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है। वे इस बात की
नहीं सहन कर सके कि एक राष्ट्रीय नायक इतिहास में अधम
हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध हो। किंतु देश-प्रेश तथा सक्ष्वे इतिहास में सदैव सामंजस्य नहीं हो सकता।

यहवर्मा की मृत्यु तथा राज्यवर्द्धन की हत्या के बीच में बहुत समय का अंतर था। मालवा-नरेश के विक्रद्ध प्रस्थान करने के बहुत दिनों बाद राज्यवर्द्धन की हत्या का संदेश श्रीहर्ष की सुनाया गया। इस दीच में दोनों शत्रुओं ने एक दूसरे के विद्ध घात-प्रतिघात अवश्य ही किया होगा। ज्ञात होता है कि शशांक जड़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि बह बहुत दिनों से अपनी राजधानी के बाहर था। श्रुतः अंत में उसने राज्यवर्द्धन के पास संधि करने के लिए भूठे प्रस्ताव भेजे। अपने

<sup>े</sup>देखिए स्वर्गीय अज्ञयकुमार मैत्र की 'गोड़राजमाला' जिसे मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हर्ष' ( ए० १६ टिप्पणी ) उत्धृत किया है।

२ (हिस्ट्री त्राफ़ उड़ीसा', जिल्द १ पृ० १२६

अभीडराजमाना', पृ० ८-१० जिसे वसाक ने अपने अंथ में उद्-धृत किया है—देखिए, पृ० १४६

४ अर्ली हिस्ट्री आफ बैंगाल', ए० १७ ( वसाक द्वारा ए० १४६ में उद्धृत )

<sup>&</sup>quot;अतिक्रांतेषु च बहुषु वासरेषु—'इषचरित', पृ० २५४

प्रस्ताव में उसने राज्यवर्द्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा राज्यवर्द्धन उसके इस जाल में फँस गया। विवाह की आशा से प्रलोभित हो कर वह उसके प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शत्रु के शिविर में निःशस्त्र जा पहुँचा, अशेर अपने अनुचर-ष्टंद के सिह्त मारा गया। राज्यवर्द्धन की हत्या करने के उपरांत शशांक ने कन्नोज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री का, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुठष था

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>विवाह-प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत-द्वारा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वर्दन राजा को प्रज्ञोभित । किया। जिस समय वह भोजन कर रहा थां उस समय गौड़राजा ने वेष बदल कररंं उसका वध् किया। [ शशांकेन विश्वासार्थे दूतमुखेन कन्या प्रदान- ' मुक्त्वा प्रलोभितो राज्यवर्द्धनः स्वगेहे सानुचरो मुं मान एव छन्नना व्यापादित; ] इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेना पित स्कंदगुप्त ने हर्ष को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था 'अपने देश के अनुकूल, स्वभावतः सरल हृदय से उत्पन्न होने वाली, सन पर विश्वास करने की जो ग्रादत है उसे छोड़ दीजिए।" इस उप-देश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार श्रसावधानी के कारण समय-समय पर श्रनेक राजाश्रों की भीपण त्रापत्तियां उठानी पड़ीं। जैसा कि डा॰ वसाक हमें वतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के कारण असावधान हो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर श्रिधिक ज़ोर दिया है। डा॰ वसाक कहते हैं कि जन तक इस यह नहीं मान लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राज्यवद्धन की दुखद मृत्यु की श्रोर संकेत है—ायोंकि एक स्त्री के प्रलोभन में पड़कर ही उसने विचारशून्य कार्य किया और अपना प्राण खोया—तव तक उसके सत्परामश तथा उदाहरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। बसाक, 'हिस्ट्री, ब्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', १२ १४८

उद्घार किया। कुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्घार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत विल्कुल भ्रमपूर्ण है। हम निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि उसने राज्यश्री का दुद्धार नहीं किया। जो कुछ भी हो कारागार से मुक्त होने के उपरांत वह विष्य के जंगलों में भाग गई।

जव हर्ष को कुंतलक स राज्यवद्धंन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत कुद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और सरस्वती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। शीघ्र ही मार्ग में उन्हें भांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आ रहा था। भांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की कैवल उद्भती हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवर्द्धन मारा गया उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश को पराज्य से परचात् राज्यवर्द्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया। विहन के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहर्ष बहुत दुल्ति हुए। वे तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए और भांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।

राज्यवद्धेन की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या बीता, यह एक ऐसा रहस्य है जिस का उद्घाटन करना सरल नहीं है। वाण इस सर्वन में हमें कुछ भी नहीं वचलाता। संभव है कि

<sup>े</sup> उक्तवांश्च वंधनात् प्रमृति विस्तरतः स्वयुः कान्यकुळा गौड्संभ्रमे
गुप्तितो गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निर्गतायाश्च राज्यवर्द्धनः मरण्
श्रवणं श्रुत्वाचाहारनिराकरणं श्रनाहार परिहतायाश्च विध्यादवी
पर्यटनखेदं जातनिर्वेद।याः पावकप्रवेशोपक्रमण् यावत् सर्वेमशृणोत्
व्यतिकरं परिजनतः — 'हर्पचरित', पृ० ३३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रामप्रसाद चंदा, 'गौड़राजमाला', पृ० दं—१•

प्रस्ताव में उसने राज्यवर्द्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा राज्यवर्द्धन उसके इस जाल में फँस गया। विवाह की आशा से प्रलोभित होकर वह उसके प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शात्रु के शिविर में निःशाब जा पहुँचा, अऔर अपने अनुचर-ष्टंद के सिहत मारा गया। राज्यवर्द्धन की हत्या करने के उपरांत शाशंक ने कन्नोज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री का, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुठष था

विवाह-प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत-द्व(रा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वर्दन राजा को प्रज्ञोभित । किया । जिस समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौड़राजा ने वेप वदल कर 👫 उसका वध किया। [शशांकेन विश्वासार्थे दूतमुखेन कन्या पदान-मुक्तवा प्रलोमितो राज्यवर्दनः स्वगेहे सानुचरो मुं मान एव छन्नना व्यापादितः ] इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेना पति स्कंदगुर्म ने हर्ष को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था "ग्रपने देश के ग्रनुकूल, स्वभावतः सरल हृदय से उत्पन्न होने वाली, सन पर विश्वास करने की जो श्रादत है उसे छोड़ दीनिए।" इस उप-देश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार श्रमावधानी के कारण समय-समय पर श्रनेक राजाश्रों की भीपण श्रापत्तियां उठानी पड़ीं। जैसा कि डा॰ वसाक हमें वतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के कारण श्रयावधान हो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर त्र्यधिक ज़ोर दिया है। डा॰ वसाक कहते हैं कि जन तक हम यह नहीं मान लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राज्यवर्द्धन की दुखद मृत्यु की ग्रोर संकेत है-पार्योकि एक स्त्री के प्रलोभन में पड़कर ही उसने विचारश्र्य कार्य किया ग्रीर ग्रपना प्राण खोया—तत्र तक उसके सत्परामण तथा उदाहरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। वसाक, 'हिस्ट्री, आक्रा नार्थ ईस्टर्न इंडिया', प्र२ १६८

उद्घार किया। फुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्घार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत विल्कुल भ्रमपूर्ण है। हम निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि उसने राज्यश्री का उद्घार नहीं किया। जो कुछ भी हो कारागार से मुक्त होने के उपरांत वह विध्य के जंगलों में भाग गई।

जब हर्ष को कुंतलक से राज्यवद्धंन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत कुद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रत्यान किया और सरस्वती नंदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। शीघ्र ही मार्ग में उन्हें मांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आ रहा था। मांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की केवल उद्भी हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवर्द्धन मारा गया उस समय मांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश को पराज्य के परवात् राज्यवर्द्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया। विहन के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहर्ष बहुत दुव्हित हुए। वे तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए और भांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।

राज्यवद्भन की इत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या बीता, यह एक ऐसा रहस्य है जिस का उद्घाटन करना सरल नहीं है। वाण इस सबंब में हमें कुछ भी नहीं बवलाता। संभव है कि

<sup>3</sup> जिल्लांश्च बंधनात् प्रसृति विस्तरतः स्वसुः कान्यकुट्ज गौड्संभ्रमे
गुप्तितो गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निर्गतायाश्च राष्यवर्द्धनः मरण्
अवणं अल्लाचाहारनिराकरणं अनाहार परिहतायाश्च विध्याटवी
पर्यटनखेदं जातनिर्वेद।याः पावकप्रवेशोपक्रमणं यावत् सर्वेमशृणोत्
व्यतिकरं परिजनतः— 'हर्पचरित', पृ० ३३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रामप्रसाद चंदा, 'गौड़राजमाला', ए॰ द—१•

यह इतिहास है और हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका बहुत-सा अंश कल्पना और अनुमान पर प्रवलंगित है। उसका व्यक्तित्व इतिहास के विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर बरबस श्राकर्षित कर लेवा है। उसके जीवन का कार्य-कलाप वाखर्य में अलौकिक तथा प्रायः कथात्मक है। वह नाटककार की कला के लिए एक उप्युक्त विषय था। भारत के राजनीतिक गगन पर उसका उद्य प्रायः अलच्चित रूप से हुआ वह केवल अपनी योग्यवा की बदौलत ही एक महान् व्यक्ति बन गया और राजाश्रों तथा अन्य लोगों के ध्यान को उसने अपनी श्रोर श्राकर्षित किया। वे सभी उससे भय खाते थे। उसके शतु उससे घृणा करते थे। ज्ञाव होता है कि उसके जटिल चरित्र में उसकी उच्च श्राकांचा ही सर्वप्रधान विशेषता थी। प्रकृति ने उसे अनेक बड़े-वड़े गुरा प्रदान किए थे। वह बड़ा कुशल और वहादुर सैनिक्रें था। कृटनीति में वह पारंगत था। जब तक उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर ली वब तक उसकी आकांदा तथा देश-प्रेम के उत्साह ने उसे दम नहीं लेने दिया। वह प्रधानतः एक कार्य-परायस तथा व्यावहारिक कार्यकर्ताथा, वौद्धिक अथवा आध्या-त्मिक वीर न था। साववीं शताब्दी के प्रारंभिक दर्शकों में वह भारत के राजनीतिक गगन मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता था। किंतु इस चंद्रमा में वड़े-वड़े धव्वे भी थे। उसके उड्ड बल चरित्र का वास्तव में एक दूसरा पहलू भी था। उसे उचित-श्रनुचित का इतना कम विचार था कि उसके चरित्र की विवेचना करते समय इतिहासकार के लिए यह कठिन हो जाता है कि उ वह उसे भारत के महान शासकों तथा राजनीतिज्ञों की श्रेखी में स्थान दे। भारतीय ऋर्थशास्त्र के वे दृषित सिद्धांत उन्नके

<sup>&#</sup>x27;श्रायमंजुभीमूलकल्प' में भी उसकी धार्मिक श्रसहिप्णुता का उल्जेख है। इस ग्रंथ के श्रनुसार उसने बुद्ध की मनोरम मूर्ति को नोइ दिया तथा धर्म की सेतु को नष्ट कर दिया—

दिमारा में घुस गए थे जिनके अनुसार विजय की इच्छा रखने बाला व्यक्ति अपनी आकांचा की पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकता था, अच्छे अच्छे कामों के द्वारा मुलावा देकर वात-बीत करने के लिए अपने घर पर बुलाए हुए व्यक्ति की हत्या कर डालने का काम किसी देश अथवा काल के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। फिर हमारे देश में तो उसका समर्थन और भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां राजा और प्रजा दोनों समान रूप से नैतिक आवरण का अत्य-धिक आदर करते हैं।

किंतु केवल निर्देयता और नैिवक विचार-शून्यता ही उसके दोष नहीं थे। उसमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, यद्यपि यह देश सभी भर्तो और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह शैव था, अतः बौद्धों का सबनाश करना वह अपना परम कर्नाव्य सममता था। शशांक प्राचीन भारत के उन थोड़े-से शासकों में से है, जिन्होंने धार्मिक अत्याचार किया। प्राचीन भारत का कोई भी निष्पन्च इतिहासकार उसे योग्य अथवा महान् शासक नहीं मान सकता।

ध्रुवभट्ट

श्रीहर्प के अन्य समकालीन राजाओं में से वलभी-नरेश ध्रुवभट्ट कामरूप के राजा भारकरवर्मा तथा चालुक्य-राजा पुल-केशी द्वितीय उसके प्रत्यच्च संपर्क में आए। अतः इस स्थल पर संचेप में उनके इतिहास का उल्लेख करना असंगत न होगा। अब्बभट्ट का नाम इस पुस्तक में अनेक बार आया है। वह चत्रिय जाति का था और ६४१ ई० के लगभग, जिस समय ह्वेनसांग

संस्कृत श्लोक इस प्रकार है

नाशयिष्यति दुर्मेषः शास्तुविम्बा मनोरमाम्।

जिनस्तुकथित पूर्व धर्मसेतुमनल्पकम् ॥ .... रलोक ७१६

वलभी-देश में पहुँचा, वहां शासन करता था। वह मालवा के भूतपूर्व राजा शीलादित्य धर्मादित्य का भतीजा छौर महाराज हर्ष का दामाद था। वह उतावले स्वमाव तथा संकुचित विचार का मतुष्य था; किंतु बौद्ध-धर्म का वह सच्चा छानुयायी था कि सम पहले लिख चुके हैं कि श्रीहर्ष ने उसके साथ युद्ध किया छौर छात में एक संधि की। इस संधि के छानुसार महाराज हर्ष ने छपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वह कन्नौज की धार्मिक परिषद् में सम्मिलित हुआ था और ६४३ ई० में प्रयाग के भिन्नादानोत्सव में भी वह उपस्थित था।

### भास्कर वर्मा

कामरूप का राजा भास्कर वर्मा जाति का ब्राह्मस् था। वह सुस्थित वर्मा का पुत्र था और रानी श्यामादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के कथनानुसार वह विद्या का प्रेमीश और विद्वानों का आश्रयदाता था। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध न था; फिर भी योग्य वौद्धों के साथ|वह आदर का वर्षाव करता था। र

भारकर वर्मा के जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ष घटना महाराज हु के साथ उसका मेंत्री संबंध करना था। राशांक के साथ उसकी शत्रुता थी और वास्तेव में इसी कारफ श्रीह के साथ उसने मैंत्री-संबंध स्थापित किया था। सभी विद्वान् इस कथन से सहमत हैं। इस संबंध में कामरूप-नरेश के दूत हंसवेग के उस पद का कुछ महत्व हो सकता है जिसमें उसने अपने स्वामी की ओर से श्रीह के साथ अमिट संधि करने का प्रस्ताव पास किया। हंसवेग ने वत्तलाया कि इसारे स्वामी ने यह इद संकल्प किया है कि शिव के चरण-कमलों के अतिरिक्त कभी अन्य किसी के सामने में अपना मस्तक

<sup>े</sup>वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६ व्वही जिल्द १ पृ० १८६

नत नहीं करूँगा। उसका यह संकल्प तीन साधनों में से किसी एक के द्वारा पूरा हो सकता है। संपूर्ण पृण्वी की विजय द्वारा, मृत्यु के द्वारा अथवा महाराज हर्ष के समान मित्र के द्वारा। इस कुथन से विदिव होता है कि चाहे जिस कारण से हो, भाकर बर्मा को अपने दृढ़ संकल्प की रचा करना कठिन प्रतीत हुआ। श्रीहर्ष के साथ संधि का प्रस्ताव करने का सबसे अधिक संभव कारण यह था कि शशांक के साथ उसकी शत्रुता थी। हर्ष ने उसके प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया; क्योंकि अपने अत्रुहंता गोंड़-राजा पर आक्रमण करने के लिए उन्हें एक मित्र राजा की सहायता की आवश्यकता थी।

हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि राशांक पर प्रथम बार आक्रमण करने के समय भास्कर वर्मा के महाराज हुई की कुछ सिक्रय सहायता की थी अथवा नहीं। डा० बनर्जी ने अपने प्रथ 'बांगालार इतिहास', में यह अनुमान किया है कि श्रीहर्ष तथा भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित करने में सफतता प्राप्त की। यद्यपि यह वात ठाक है कि शशांक पराजित हुआ; किंतु हमारे पास इस वात का कोई प्रमास नहीं है कि भास्कर वर्मा ने उसके विकद्ध किए गए आक्रमस में हुई को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की। किंतु जैसा कि निधानपुर के ताम्रलेख सिद्ध करते हैं, कर्णसुवर्ण बाद को भास्कर वर्मा के अधिकार में आ गया था। ऐसा कव और कैसे हुआ, इस विषय पर हम पहले विचार कर चुके हैं।

## पुलकेशी दितीय

श्रीहर्ष के समकालीन दिल्ला राजा पुलकेशी द्वितीय के संबंध

१त्रयमस्य च शेशवादारम्य संकल्यः स्थेयान् स्थाणु पदारविद्-द्वयादते नाहमन्यम् नमस्कुर्या मिति । इद्दश्चयं मनोरथः त्रयः णामन्यतमेन संपद्यते—सकल भुवनिध्ययेन वा मृत्युना वा यदि वा जगत्येक वीरेण् देवोरमेन मित्रेण ।—हर्षचरित', पृ० २१४

में 'हर्ष की विजय' शीर्षक अध्याय में काफ़ी लिखा जा चुका है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ह्वेनसांग ने जो ६४१ ई० में उस के दरवार में पहुँचा था, उसके संबंध में क्या लिखा है। उसने लिखा है कि अपने शूरवीरों के बल पर निर्भय होकर राजा के पड़ोसी देशों के साथ तिरस्कारपृर्ष व्यवहार किया। वह जाति का चित्रय था। उसकी उदारवापूर्ण प्रभुता दूर-दूर तक फैली थी। उसके सामंव पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। इस समय राजा शोलादित्य महान् पूर्व तथा पश्चिम में श्राक्रमण कर रहे थे। पास-पड़ोस तथा दूर-दूर के देश उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे; किंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता मानने से इन्कार कर दिया।" डा० बिसेंट स्मिथ के कथनातु-सार<sup>२</sup> वह ६३० ई० के लगभग, नर्मदा नदी के दक्षिण में निस्सं-देह सवसे अधिक शक्तिशाली सम्राट्था। यही समय ऐहोड़े 🤹 लेखों का है जो उसकी विजयों श्रीर कार्यकलाप का उल्लेख प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं। पुलकेशी का सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य श्रीहर्ष पर विजय प्राप्त करना था। उसकी इस विजय की विवेचना हम विस्तार के साथ पीछे कर चुके हैं। इस विजय की स्मृति कई पीड़ियों तक वनी रही और बाद के जन-समुदाय ने इसे प्रायः श्रंवर्राष्ट्रीय महत्व की घटना माना।

वाटसँ, जिल्द २, पृ० २३६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'ग्रर्ली हिस्ट्री ग्राफ् इंडिया', ए० २४-

### षष्ट श्रध्याय

# हर्ष के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएं

🚁 महाराज हर्ष का दीर्घ शासन-काल केवल विजय-कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, अपितु उसमें अन्य उल्लेखनीय घट-नाएं भी घटित हुई; जिनका उल्लेख भगवान बुद्ध के चरण-चिह्नानुयायी हेनसांग ने किया है। हर्षकालीन भारत का पूर्ण विवरण देने के लिए इस वास्तव में चीनी यात्री के ऋणी तथा कुतज्ञ हैं और रहेंगे। हम देख चुके हैं कि बाए के यंथों से हमें शीहर्ष के शासन के कुछ प्रारंभिक मासों का ही युत्त उपलब्ध होता है। उसके वर्खन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि अपने श्त्र शशांकपर महाराज हर्ष ने जो आक्रमण किया, उसका क्या ुपुरिखाम हुआ । विष्य-वन के सघन मध्यभाग में, दिवाकर मित्र के आश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनः प्राप्ति का वर्णन करके वां मौन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि राज्यश्री की प्राप्ति का जो विवरस वह अपने मंथ में देता है, वह आश्चर्यजनक रूप से सजीव तथा मनोरंजक है। भांडी अपने साथ मालव-राज की जो सेना लाया था उसका निरीक्त करके श्रीहर्ष राज्यश्री की खोज करने के लिए रवाना हुए और कुछ दिनों के बाद वे विध्य के वन में जा पहुँचे। वहां जंगल में उन्होंने एक बस्वी (-वन-प्रामक) देखी। याण ने उसका जो सजीव वथा बिस्तृत वर्णन किया है वह बास्तव में पठनीय है। र उस गांव के , बाहर होकर ने विध्य के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर कुंद्र समय तक वो वे इधर-उधर धूमते रहे। अंव में एक दिन, उस वन के करद सरदार ( अटवीं सामंत ) शरभकेतु का पुत्र व्याघनेतु, निर्घात नामक एक पहाड़ी श्रादमी के साथ राजा के

र्वेहपंचरित', पृ० ३०३ 'साधनं सपरिवहं मालवराजस्य' र हर्षचरित', पृ० ३०३-३०८

पास छाया । छावश्यकता, नियम छौर क्वानून छादि की अव-हेलना कर, सब कुछ करा लेवी है। अतः श्रीहर्ष भी उस व्यक्ति से जो पाप का फल-स्वरूप ही था, अवदरपूर्वक शब्दों में बोलने के लिए बाध्य हुए। वैसा सम्मानपूर्वक व्यवहार उन्होंने कदाचित् अपने सर्वप्रधान मंत्रियों के साथ भी नहीं कभी किया था। राजा ने कहा मुफे कोई ऐसी युक्ति बताओ, जिससे राष्यश्री हमें मिल जाय। निधति ने बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम की श्रीर संकेत करके कहा वहां जाइए, वे शायद श्रापकी बहिन के संबंध में कुछ बतला सकेंगे। जिस दिशा की श्रोर उसने संकेत किया था उसी दिशा में महाराज चल पड़े। एक बीहड़ बन के वीच से होकर वे अंत में दिवाकर मित्र के आश्रम पहुँचे। वहां वौद्ध तथा ब्राह्मस-धर्म के विभिन्न संप्रदायों के ब्राह्मयायी विद्या-ध्ययन में लगे हुए थे और तप करते थे। दिवाकर मित्र, मृत् राजा बहुवर्मा के बाल्यकाल के एक सखा थे। वे पहले मैत्रायखी शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रह चुके थे। उन्होंने अपने शांव तथा श्रद्धाजनक रूप, श्रपनी नम्रता, श्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति तथा श्रपने उप्र तपाचरस के द्वारा श्रीहर्ष पर बड़ा प्रभाव डाला। उस समय वे युवावस्था में थे। पारस्परिक अभिवादन तथा प्रशंसा के पश्चात् राजा ने मुनि से पूछा कि क्या आप मेरी वहिन के बारे में कुछ पता दे सकते हैं ? मुनि राज्यश्री के विषय में कुछ नहीं जानते थे। एक भिन्तु ने जो उनकी वात-चीत के समय मुनि के आश्रम पर आया था, बतलाया कि एक स्त्री निराश होकर चिता में जल मरने के लिए तैयार है। महाराज हर्ष ने सोचा कि जिस स्त्री की चर्चा भिन्न करता है वह स्रभागिनी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'फलमिव पायस्य, 'हर्पंचरित', पृ० ३११

रश्यते हितत्रभवतः सुगृहीतस्य स्वगतस्य ग्रहवर्मणो वालमित्रं मैन्ना-यणी यस्त्रयी विहाय बाह्यणायनो थिद्वानुत्वन्न समाधिः सौगते मते युवैक काषा याणि गृहीतवान्— 'हर्षचरित', पृ० ३१२

राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहीं है। फलवः वे और उनके **गीछे-पीछे बौद्ध मुनि दोनों तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे** जहाँ राज्यश्री चिवा में जलने के लिए उद्यत थी। संयोगवश ठीक समय पर पहुँच जाने से हुई ने उसका उद्घार किया। महाकवि वाण हमें एक हृद्यद्राव्क पद में वतलाते हैं कि राजकुमारी तथा उसके साथ को अन्य खियां जो उसके साथ चिता में जलने के लिए तैयार थीं, कितनी निराश एवं शोकाभिभूत हो गई थीं। श्रीहर्ष के बहुत कहने पर अंत में राज्यश्री अपने संकल्प को छोड़ने के लिए राजी हुई। राजा ने उसे चिता के पास से हटाकर एक वृत्त की जड़ पर चैठा दिया। किंतु शोकमस्ता राजकुमारी ने मरने के संकल्प का परित्याग करने के पश्चात् काषायवस्र धारस करने की इच्छा प्रकट की। किंतु बौद्धमुनि ने उसे ऐसा करने से रोका श्रीर कहा कि तुम्शरे वड़े भाई श्रीर संरच्चक हर्ष जैसी सलाह दें, उसीके अनुपार चलो। वास्तव में हर्ष स्वयं इतनो जल्दी उसकी इच्छा के सामने अपना सिर मुकाने के लिए तैयार न थे। वे नहीं चाहते थे कि राज्यश्री इस अल्पावस्था में अपने दुःख को भूल जाने के लिए भिद्धासी का जीवन व्यतीत करे। उनकी इच्छा थी कि अभी कुछ समय तक राज्यश्री का पालन करने और शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का अवसर मुमे मिले। महाराज हर्ष ने मुनि से राजधानी तक चलने श्रीर बौद्ध-धर्म के सिद्धांवों पर उपदेश देकर राज्यश्री के शोक को शांव करने की प्रार्थना की । र उनके सौभाग्य से दिवाकरिमन्न ने उनके विन-न्त्रवापूर्ण शब्दों में किए हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

<sup>ै&#</sup>x27;हर्पंचरित', पृ० ३२२-३२४ तथा ३२७-३२६

रश्चतः किञ्चिद्भयर्थये भदतम् इयं हिनः स्वसात्राला बहुदुःख खेदिता च....यावल्लालनीया नित्यमस्माभिश्च भ्रातृवधा.....ग्रादि— 'र्षपंचरित', १० ३३६

इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे गंगा के तट पर पड़े हुए श्रपने सेना के पड़ाब को लौट गए।

हर्प के शासन-काल की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनांत्रों में से एक घटना यह थी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण करने के लिए आया। उसके जीवन-चरित तथा उसके कार्यों का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। महाराज हर्प से होनसांग ६४३ ई० में वंगाल में मिला ऋौर कन्नौज की धार्मिक परिपद् तथा प्रयाग-दानोत्सव में सम्मिलित हुन्ना। ये निरसंदेह हर्ष के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और हैनसांग ने अपने भ्रमण-वृत्तांत में उनका विस्तृत तथा मनोरंजक वर्णन किया है। धार्मिक परिषद् करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना था । सम्राट् श्रीहर्ष महायान संप्रदाय के सिद्धांतीं को हीनयान मत के सिद्धांवों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने हैनसांग से कहा, "मैं कान्यकुन्ज में एक वड़ी सभा करने का इरादा करता हूँ श्रीर महायान की खुवियों की दिखाने तथा उनके चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, असणों ब्राह्मणों तथा पंचगोड़ के वौद्धधर्मोतर मवावलंवियों को आज्ञा देवा हूं कि आकर उसमें सम्मिलित हों वाकि उनका आहं भाव . दूर हो जाय श्रोर वे प्रभु के महान् गुख को समक लें।

परिपद् की चैठक करवरी श्रथवा मार्च के महीने में हुई। उस में श्रठारह देशों के राजा श्रीर तीन हजार श्रमण जो महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत थे, सम्मिलित हुए। इनके श्रितिरक्त तीन सहस्र ब्राह्मण एवं निमंध श्रथीत जैन श्रीर नालंदा मठ के एक हजार पुरोहित भी उपस्थित थे। इस प्रकार ज्ञात होता है हुए के शासन-काल में जितने भी

<sup>्</sup>रेकटकं श्रतुजाहिविनिविष्टं प्रत्याजगाम —'हर्पचरित', पृ० ६४० ेजीवनी, पृ० १७६

प्रचान धर्म देश में प्रचलित थे, यह परिषद् उन सबकी एक पितिनिध महासभा थी। प्रतिनिधि-गए अपनी साहित्यक पटुता उथा तर्ककला के लिए प्रसिद्ध थे। पांडित्य तथा योग्यता में वे देश के चुने हुए व्यक्ति थे। वे सभी अपने दल-वल के साथ आए थे। सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती। उस महती सभा में जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें वलभी तथा कामरूप के नरेश सर्वश्रेष्ठ थे। अभ्यागतों को बड़े आराम के साथ शिविरों में टिकाया गया था। ये शिविर घास-फूस के बने हुए मोपड़े थे। सम्माट् ख्वं एक महत्त में ठहरे थे, जो उसी अवसर के लिए बनाया गया था।

प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दो बड़े-बड़े कमरे (हाल) पहले से तैयार किए गए थे। उनमें दो सहस्र व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान था। सभा-भवन में पूरे आकार की बनी हुई बुद्ध की स्वर्ण-मूर्ति के लिए एक सिंहासन बना था। सी० यू० की० के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संघाराम था जिसके पूर्व भाग में १०० कीट ऊँची एक मीनार थी। वहीं पर राजा के कद के बराबर बुद्ध की एक स्वर्ण-मूर्ति स्थापित थी।

धार्मिक परिषद् का विधिपूर्वक उद्घाटन करने के पूर्व, तीन कोट ऊँची बुद्ध की मूर्ति का एक शानदार जुल्ख निकाला गया। यह मूर्ति हाथी की पीठ पर रक्खी गई थी। जुल्स के साथ राजा शीलादित्य स्वयं थे। मूर्ति की दाहिनी छोर हाथ में चँवर लिए हुए श्रीहर्ष इंद्रदेव के स्वरूप और वाई छोर कुमार राजा महाराज के रूप में चल रहे थे। राजा लोग क्यों-क्यों आगे वढ़ते थे, त्यों-त्यों वे मोती, सोने के फूल तथा अन्य वहुमूल्य वस्तुएं लुटाते जाते थे। हेनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, राजा के पीछे विशाल-काय हाथियों पर सवार थे। तीन सो अन्य हथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री तथा प्रधान-प्रधान पुरोहित सवार थे। जब जल्स सभा-भवन के समीप पहुँचा तव सव लोग हाथियों पर से उतर पड़े और बुद्ध की मूर्ति को बहे कमरे में ले गए। वह मृति एक बड़े सिंहासन पर जो उसीके लिए वनाया गया था, स्थापित कर दी गई। इसके उपरांत मदाराज हर्ष तथा ह्वेनसांग ने उस मूर्ति पर बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई । फिर बड़े कमरे में अठारह राजाओं का प्रवेश कराया ग्या। उनके पश्चात् एक सहस्र चुने हुए विद्वान पुरोहित, पाँच सौ चुने हुए ब्राह्मण तथा बौद्धेतर धर्मानुयायी और विभिन्न देशों से आए हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्री प्रविष्ट कराए गए। जिन को बड़े कमरे में स्थान नहीं दिया गया उन्हें प्रवेश-दार के बाहर वैठने की आज्ञा दी गई। एकत्रित अतिथियों को भोज दिया गया। तदुपरांत श्रीहर्प, हैनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने अपनी-अपनी सामथ्ये के अनुसार बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ावे चढ़ाए । वदनंतर महायान वौद्ध-धर्म के ऊपर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ। हो नसांग को वाद-विवाद का अध्यक्त बनाया गया। वाद-विवाद का खद्-घाटन करने के पूर्व हैनसांग ने अपने भाषण में महायान संप्रदाय फे सिद्धांतों की खून प्रशंधा की। इसके वाद उसने वाद विवाद के विषय को घाषित किया और नालंदा के एक श्रमण को श्रोता समुदाय के सम्मुख, तर्कपूर्ण रीति से उस विपय का समर्थन करने फी आज्ञा दी। स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म संबंधी अध्य-यन के लिए नालंदा के विद्वत्समाज को खंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। सभा के फाटक के वाहर, एक वरूती लटका कर, वाद-विाद का विषय सार्वजनिकरूप से घोषित कर दिया गया। उस वख्ती में निम्नतिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनौती भी दी गई थी। "यदि कोई न्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क-विरुद्ध दिखाए प्रथवा बाद-विवाद में उलमान पैदा<sup>9</sup> कर दे वो मैं विपत्त के श्रतुरोव से उसके बदले श्रंपना सिर कटाने को तैयार हूं।

<sup>ै</sup>नीयनी, पृ० १७६

रात्रिके पहले किसी ने भी इस चुनौती को प्रहस नहीं किया। प्रावांछनीय परिसाम की आशंका से किसी को उसका जवाव होने का साहस ही नहीं हुआ। डा० विसेंट स्मिथ का मत है के वाद-विवाद एक-तरफा था, विवाद की शतें न्याय-संगत न भीं। हुई इस बात पर तुले हुए थे कि उनका कुपापात्र विवाद में गराजित न होने पावे। संभव हो सकता है कि उन्होंके पच गया मत के लोगों से सभा-भवन के खचाखच भरे होने के कारस अथवा उनकी अप्रसन्तता के भय से किसी ने आगे बढ़ने का बाहस न किया हो। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता के उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपची-दल का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो महायान वौद्धमत के पोषक हो नसांग के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ति की परीचा करने का साहस करता।

जो कुछ भी हो, महाराज हर्ष इस बात से प्रसन्न थे कि कोई विपत्ती विरोध करने के लिए श्रागे नहीं वह रहा है। किंतु सांप्र-दायिक शत्रुता के परिएाम-स्वरूप कुछ लोगों ने हेनसांग की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। जब श्री हर्ष को माल्म हुआ कि हैनसांग का प्राप्त खतरे में है तब उन्होंने एक घोषणा-पत्र निकालकर सब को सूचित किया कि 'यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा वो उसे प्राप्त-दंढ दिया जायगा और जो कोई उनके विरुद्ध कोई बात कहेगा उसकी जीभ काट ली जायगी; किंतु जो लोग उनके उपदेशों से लाभ उठाना चाहते हों वे सब मेरी सत्कामना पर विश्वास रक्यों और इस घोषणा-पत्र से भयभीत न हों।"

इस घोषणा-पत्र का परिखाम वही हुआ जो राजा चाहते थे। बाद-विवाद की विजय-प्रतिष्ठा से अपना प्राण सबको स्वभावतः

<sup>े</sup>स्सिय, 'अर्ली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', पृं० ३६१ रेजीवनी, पृ० १८०

श्राधिक प्यारा होता है। श्रतः किसी को ह्नेनसांग के विषय कुछ कहने का साहस न हुआ; क्योंकि वह राजकीय कुपारूपी लौह-वर्म से सुरिक्तित था। श्रठारह दिन बीत गए, ह्नेनसांग ने श्रंत में महायान संप्रदाय की प्रशंसा की श्रौर सभा भंग हो गई। ह्नेन्स् सांग की विजय के उपलक्ष्य में, नगर के श्रंदर उसका एक शान-दार जुलूस निकाला गया श्रौर साथ ही यह घोषणा की गई कि एसने सभी विरोधियों को परास्त कर महायान के सिद्धांत की सत्यता तथा हीनयान संप्रदायवालों के श्रम को प्रमाणित कर [द्या।

सी० यू० की० के कथनानुसार हिनसांग की हत्या करने के तिए कोई पड्यंत्र नहीं रचा गया था। हां, स्वयं सम्राट् का वध फरने के लिए एक पह्यंत्र श्रवश्य रचा गया था। धार्मिक सभा के लिए जो ऋस्थायी मठ वनाया गया था, उसमें सहसा आगू लग गई और उसका अधिकांश नष्ट हो गया। संभव है हो नसांग के धार्मिक शत्रुत्रों ने आग लगाने का निंदनीय कार्य किया हो। होनसांग पर राजा की बड़ी कृपा थी श्रीर वे सब इस बात से जलते थे। किंतु इसके अनंतर जो कुछ हुआ, उससे साफ मालुम होवा है कि स्वयं राजा का प्राण लेने का प्रयन्न किया गया था। महाराज हर्प अन्य राजाओं के साथ अग्नि-कांड का दृश्य देखने के लिए बुर्ज के शिखर पर चले गए थे। जिस समय वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे उस समय हाथ में छूरा लेकर एक विधर्मी ने उन पर स्त्राकमण किया। वह हत्यारा (दुष्ट) तुरंत गिरफ्तार कर जिया गया। उसने स्वीकार किया कि मैं विधर्मियों के द्वारा सम्राट् की इत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने यह भी वतलाया कि ने सन इस वात से रुष्ट हैं कि राजा गौद्ध-भर्मावर्तिवर्यो पर विशेष ऋषा रखते हैं । पह्यंत्र के मुख्य-मुख्य नाय हों को प्राणदंड दिया गया श्रीर लगमग ५०० ब्राह्मणों को निर्वासित किया गया।

यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और देशकी वत्कालीन धार्मिक वैमनस्यपूर्ण अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालवी है। इससे केवल यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय देश में विरोधी संप्रदायों के बीच धार्मिक शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव फैला हुआ था, बेलिक हमें इस बात का भी कुछ आभास मिलता है कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच कैसा संबंध था। जिस व्यक्ति ने महा-राज हर्ष की हत्या करने की चेष्टा की थी वह ब्राह्मण था और जिन लोगों को दंड दियागया था वे सभी उसीकी भाँति विधर्मी थे। यह बात स्पष्ट है कि षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया था। वे यह देखकर संशंकित हो गए थे कि सम्राट् हमारे विरोधी बौद्ध-धर्मानुयायियों पर अत्यधिक कुपार खते और उन्हें आश्रय देते हैं।

न्नाह्म ए-धर्म को—जिसने गुप्त-सम्राटों की प्रवल संरच्नता में जिस प्रकाद कर ली थी—हू लों के आक्रमण से धक्का लगा था। जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के परचात् दिच्छ हिंदू-धर्म का केंद्रस्थल वन गया था, ठीक उसी प्रकार माल्म होता है कि हू लों के उपरांत भी नाह्मण लोग दिच्छा चले गए और बह छठीं तथा सातवीं शताब्दी में पौराणिक हिंदू-धर्म का केंद्र बन गया। वैदिक यज्ञ-धर्म को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इन नाह्मणों ने मीमांसादर्शन के अध्ययन-अध्यापन को पुनक लोवित किया। डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि अधिकांश प्रसिद्ध नाह्मण-लेखकों के नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है।' उनका कथन है कि इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समय में होता था और उनहीं लोगों को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कर्म-कांड में पारंगत होते थे। मालूम होता है कि वह प्रारंभिक चालुक्य-राजाओं का ही काल था। उत्तरी तथा दिच्छी भारत के विभिन्न

भंडारकर, अर्ली हिस्ट्री आफ दि डेकेन', ए० ८२-८३

राजकुलों के राजाओं ने जिन बाह्याएं को दान दिया, उनके नाम के द्यंत में 'स्वामिन्' शब्द लगा रहवा था। उड़ीसा के शैलोद्भव वथा चलभी के मैत्रकों ने जिन बाह्यणों के नाम दान पत्र जारी किए उनके नाम के खांव में 'स्वामी' शब्द लगा था। गुप्त राजा खूरी के समय में भी हुखों के आक्रमण के पूर्व हमें ऐसे नाम मिलते हैं जिनके द्यंत में 'स्वामी' शब्द है। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री का नाम शिखरस्वामी था ख्रौर संभव है कि वह याज्ञिक कर्म-कांड का प्रकांड पंडित रहा हो। जैसा कि जायसवाल महोदय फहते हैं , यह असंभव नहीं है कि नाम के अंत में लगा हुआ 'रवामी' शब्द यज्ञीय कर्मकांड के ज्ञान का सुचक रहा हो। यह उपाधि याज्ञिकों को प्रदान की जाती थी जो यज्ञ करते थे। ज्ञात होता है कि श्रीहर्ष के शासन-काल के पूर्वार्द्ध में याक्किकों का बड़ा प्रभाव था, किंतु उत्तराई में हर्ष बौद्ध-धर्म की श्रीर प्रवृत हो गुए थे। उन्होंने पशु-वध का निषेत्र कर दिया ऋौर वे प्रकट रूप से वौद्ध-धर्म का पन्न लेने लगे। वौद्ध धर्म याज्ञिक विधि विधान का विरोधी था। अतः ब्राह्मासों में असंतीप का भाव फैलने लगा श्रीर उनका यह ऋसंतीप उस समय पराकाष्ठा की पहुँचं गया, जिस समय महाराज हुर्प ने ऋपने साम्राज्य की राजधानी में धार्मिक परिषद् की श्रीर ब्राह्मणों के साथ प्रायः श्रपमान-जनक व्यवहार किया। राजा का यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा और फलतः उन्होंने राजा की हत्या करने का पड़यंत्र किया। जैसा कि वैद्य महोदय फहते हैं<sup>2</sup>, यह भी हो सकता है कि पूर्वभीमांसा के महान् आचार्य इमारिलमट्ट हर्प के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए हों श्रीर उनके अनुयायियों ने महाराज हुए की श्रंतिम धार्मिक!

<sup>ै</sup>जायसवाल, 'दि बुक ग्रान पौलिटिकल साइंस बाई शिरवर प्राहममिनिस्टर ग्राफ़ चंद्रगुप्त'; देखिए 'जर्नेल ग्राफ़ विहार एंड उद्मीसा निसर्च सोसाइटी', १९३२, पृ० ३७-३६

विवा, 'मेदीएवल दिस्ट्री आफ इंडिया', ए० ३३६



शिशु श्रीर माता (ग्रजन्ता १७वीं गुफ़ा )



सभा में वौद्ध-धर्म के प्रचार का प्रवत विरोध किया हो।

इस के पश्चात् हेनसांग महाराज हर्ष के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। यह प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर होनेवाला पंचवर्षीय दान वितरसोत्सव था। श्रीहर्ष के समय का यह छठा उत्सव था। अन्य किसी स्थान की अपेक्षा यहाँ पर दान करने का धार्मिक माहात्स्य बहुव श्राधिक सममा जाता था श्रीर श्रति प्राचीनकाल से श्रनेक राजा दान देने के लिए यहाँ पर आया करते थे। इसीलिए इसका पक नाम 'दान-त्रेत्र' भी पड़ गया था। इस दानोत्सव में सभी सामंत राजा श्रीर श्रनुमानतः पाँच लाख मनुष्य सम्मिलित हुए थे। राजाज्ञा का पालन कर श्रमण, त्राह्मण, निर्मेथ, निर्धन तथा श्रनाथ सभी राजा के हाथ से दान लेने के लिए एकत्रित हुए थे। पुक् वर्गाकार हाता बनाया था, जो हजार कीट लंबा और हजार कींट चौड़ा था। वीच में, घास-फूस के बहुत-से मॉपड़े बने थे जिनके अंदर सोना, चांदी, इंद्रनील तथा महानील जैसे सुंदर मीवी आदि बहुमूल्य कोप जमा थे। उनसे कम मूल्यवान वस्तुएं; जैसे रेशमी श्रोर सूती वल, सोने श्रोर चांदी के सिक्के श्रादि श्रन्य यह-संख्यक भांढार-गृहों में रक्खे थे। हाते के बाहर भोजन करने के लिए स्थान वने थे। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे मोंपड़े वने हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक हजार आदमी सो सकते थे।

उत्सव के प्रारंभ में अनुचरदलों के साथ राजाओं का एक शानदार जुल्स निकला। पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक स्थायी भवन में बुद्ध की मृर्ति स्थापित की गई और बहुमूल्य बस्तुएं तथा प्रथम श्रेणी के बहुमूल्य बस्न वितरित किए गए। दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः आदित्यदेव (सूर्यं) तथा ईश्वर-देव (शिव) की मृर्तियां स्थापित की गई। किंतु पृहले दिन जितनी बस्तुएं दान की गई थीं उनकी आधी ही बस्तुएं दूसरे श्रीर तीसरे दिन रात में दी गईं। चीथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस हजार धार्मिक न्यक्तियों को दान दिया गया। उनमें से प्रत्येक को १०० स्वर्ण-सुद्राएं, एक सुंदर मोती और एक उन्दा सूती कपड़े के अतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल और सुगंधित पदार्थ मिले। अगले २० दिनों में राजा ने बहुत-से ब्राह्मणों को दान दिया। तदनंतर बौद्ध तथा ब्राह्म धर्म से इतर मतावलंबियों की बारी आई। उन्हें आगामी १० दिनों तक दान मिलता रहा। इसके उप-रांत १० दिनों तक उन लोगों को दान दिया गया जो आमंत्रित नहीं किए गए थे और दूर-दूर के देशों से आए थे। अंत में एक मास तक गरीबों, अनाथों तथा असहाय लोगों को दान दिया गया।

दान-विवरण करते-करते राजा का खजाना खाली हो गया। धरव-गज-दं त वथा सैनिक सामियों के अविरिक्त, संप्रहीत की में से कुछ भी शेष न वचा। ये अवशिष्ट वस्तुएं शासन का कार्य चालित रखने के लिए आवश्यक थीं। महाराज हर्ष ने अपने निजी हीरे-जवाहरों तथा आभूषणों को भी दान कर दिया। अंत में, अपनी निर्धनता के चिह्नस्वरूप उन्होंने अपनी वहिन राज्यश्री के हाथ से दिए हुए जीर्ण-शीर्ख ( लवादे ) वस्त्र को धारफ दिया छोर दशो दिशाओं के बुद्धों की अर्चना की। यह सब कुछ कर चुकने के परचात् वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि मैंने अपनी समय संपत्ति पुण्य-खाते में लग दी है और भगवान युद्ध का 'दशवल' प्राप्त करने के लिये मैंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है।

सभा के समाप्त होने के कुछ ही समय परचात् हेनसांग ने अपने देश चीन 'स्वर्गीय साम्राज्य' को वापस जाने के लिए प्रस्थान किया। महाराज हुएँ का आदेश पाकर जालंघर के राजा

<sup>े</sup>लीयनी, पृ० १८७

उदित ने उसके साथ एक सैनिक रक्तक-दल कर दिया। सम्राट् स्वयं उसे दूर तक पहुँचाने गए। यात्री के विदाई की समय उनका इदय दुखित था।

अप्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार के धार्मिक उत्सव का पर्याप्त
प्रचलन था, उसे मोन्न कहते थे। ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के
शीलादित्य ने भी मोन्न-परिषद् की थी। किपशा के राजा प्रति
वर्ष गुद्ध की १८ फीट ऊंची चांदी की मूर्ति चनवाते थे और मोन्न-परिषद् के अवसर पर, निर्धनों, विधवाओं तथा विधुरों को
मुक्तहम्त से दान देते थे। ध्यान देने के योग्य एक मनोरंजक
बात यह है कि महाकवि बाग्र भी अपने 'हर्षचरित' में एक स्थल
पर दान-वितरणोत्सव का उल्लेख करते हैं। वाग्र ने महाराज
हर्ष से सर्वप्रथम मिखतारा नामक स्थान पर उनके शिविर में
भे की थी। एक पद में श्री हर्षचर्द्धन का उस समय का वर्णन
करते हुए बाग्र यह वाक्य लिखते हैं कि "उनका चन्नस्थल हार
के मुक्ताफलों के किरगा-जाल से ऐसा आच्छादित, था मानो वह
जीवन-काल में प्राप्त, समस्त संपत्ति का महादान-दीन्ना-सूचक
संकीर्ण वस्त्र-खंड था। उ

महाराज हवं के शासन-काल की कदाचित अन्य कोई ऐसी
पटना हमें ज्ञात नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। युद्धसेत्र में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की शांतिस्थापन-कार्य में
उससे कम सफलता उन्हें नहीं मिली। डा० विसेंट स्मिथ का कथन
है कि उसके "सारे साम्राज्य में यात्रियों, निर्धनों तथा रोगियों
- के हित के लिए अशोक के ढंग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित

१वाटर्स, जिल्द २ ए० २४२

वाटमं, जिल्द १, पृ० १२३

उनीविताविष्यहीत सर्वस्व महादानदीना चीवरेणेव हारमुका फलानां किरणिनकरेण प्रावृतवन्नःस्थलम् । 'हर्षचरित', कावेल एँड टामस १० ११५

## हर्ष की मृत्यु

हमें यह ज्ञात नहीं है कि महाराज हर्ष अपने जीवन के श्रांतम तीन-चार वर्षों में किस कार्य में लगे थे। हमारा अनुमान है कि उन्होंने अपना यह समय धर्म चिंता तथा धार्मिक कार्यों में अतिवाहित किया। जिस तलवार का उपयोग उन्होंने अत्तीस वर्षों तक किया, उसे अंत में न्यान के अंदर बंद कर दिया। बात यह थी कि शासन की चिंताओं से मुक्त होकर वे विश्राम करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त एक हिंदू-नरेश होने के नाते उन्हें केवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, बल्कि, "पुण्य का हुत श्रारोपित करने की चेण्टा में वे इतने संलग्न थे कि अपना सोना और खाना भी भूल गए", वाकि परलोक में उसका फल मिल्, सके। उनकी आकांता थी कि हम बुद्धत्व की श्राप्त हो जायं। जब प्रयाग में दान-विवरण का उत्सव समाप्त हुआ था तब पुण्यातमा राजा ने कहा था, "ईश्वर करे कि में आगामी जन्म-जन्मांवरों में

<sup>&#</sup>x27;स्मिष, 'ग्रर्ली हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया', पृ∙ ३४८

व्यादर्स, जिल्द १, पृ० ३४४

सदा इसी प्रकार अपने धन-भंडार को मानवंजाित को धार्मिक रीति से दान करता रहूं, और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दस बतों से संपन्न कर लूं। १७७ ६४६ ई० के अंतिम दिनों में अथवा ६५७ ई० के प्रारंभ में मृत्यु ने आकर उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर दिया। ३ उनके इस संसार से विदाहोते ही सारे देश में एक बार अञ्चवस्था और अराजकवा फैल गई।

महराज हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाख के एक कथन दें से प्रमाखित होता है कि उन्होंने अपना विवाह किया था। फिर या तो उनकी रानियों से पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होकर उनके पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ज्ञात होता है कि राज्यवर्द्धन का भा कोई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित नहीं था। जो कुछ भी हो, राजकुल में ऐसा एक भी न्यक्ति न क्षा था। जो कुछ भी हो, राजकुल में ऐसा एक भी न्यक्ति न को योग्यवापूर्वक रिक्त सिहासन पर बैठवा और अराजकवा के बढ़ते हुए वेग को रोकता। चीनी प्रथों में हमें, उत्तराधिकार के संबंध में एक विचित्र कथा मिलती। उस कथा के अंतर्गत जो अनेक महत्वपूर्ण वार्ते विस्तार के साथ कही गई हैं वे मेरे विचार से दिश्वास करने योग्य नहीं है; यद्यपि ज्ञात होता है कि डाक्टर सिमथ जैसे आलोचनात्मक हिन्द-कोण के इतिहासकार को भी बहु कथा अविश्वसनीय नहीं प्रतीत हुई। कथा इस प्रकार है :--

जन श्रीहर्ष कालकविति हो गर श्रीर उनके पीछे कोई उत्तरा-धिकारी न रहा तब मृत राजा से एक मंत्री ने जिसका नाम श्रहें गाश्व श्रथवा श्रजुंन था, सिंहासन पर बलपूर्वक श्रधिकार कर जिया। उस समय चीनी मिशन जिसका श्रध्यज्ञ बांग-होन-सी था, भारत में मौजूद था। बांग-होन- सी विब्बत माग गया, जहाँ

<sup>े</sup>जीवनी, पृ० १८७

रसिय, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया', 90 ३६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कलत्रं रच्चिति श्रोस्ते निस्त्रिशे श्रिषेवसति 'इषंचरित', पृ० २५३

उस समय खांग-सैन-गंगी नामक राजा शासन करता था। वहाँ पहुँच कर उसने एक सेना संगठित की और अर्जुन पर आकः मस कर दिया। उसने विरद्वत के प्रधान नगर को ध्वस्त कर दिया। अर्जुन भाग निकला और एक नई सेना एकत्रित कर्दे वह शत्र के साथ फिर से लड़ा। किंतु इस युद्ध में वह बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ। विजेता ने सारे राज-परिवार को कैंद कर लिया और बहुत-सामाल लूटा । ४५० प्राचीर परिवेष्ठित नगरीं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पूर्वी भारत के राज-कुमार ने उसकी विजयी सेना के लिए बहुत से मवेशी, श्रक-शस्त्र तथा युद्ध के अन्य आवश्यक सामान भेजे। अर्जुन को कैद करके बांग-हेन-सी चीन ले गया।

इस कथा को स्मिथ, लेवी, वैंडेल तथा उनका श्रनुसरण करने-वाले अन्य विद्वानों ने सत्य माना है। अर्जुन विल्कुल एक अज्ञात व्यक्ति है। भारत में किसी भी प्रंथ प्रथवा लेख आदि में उसका उल्लेख नहीं मिलता। तथापि उसके सिंहासन पर वलपूर्वक ऋधिं कार करने की वात को सत्य मानने में कोई छड़ चन नहीं पड़ती। भारत के प्राचीन इतिहास में, वलपूर्वक राज्यापहरस के ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। असली कठिनाई हमारे सामने उस समय आती है जब हम सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद का विवरण पढ़ते हैं। मिशनरी तिब्बत भाग गया श्रीर वहां के वरशलीन शासन को राखी कर उससे एक विव्यवी पदातिकं सेना तथा 'एक नेपाली' अश्वारोही सेना, कुल मिलाकर ५००० सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्राप्त किया।

<sup>े</sup>हिमथ, 'ग्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया,' पृ० ३६७

हिमय महोदय ने 'जनल एशियाटिक' (१६००) में प्रकाशित सिलयां लेवी के उस लेख का उल्लेख किया है जिसमें यांग-होन-सी की संपूर्ण कया का वर्णन है। यह लेख 'इंडियनएंटियवेरी' ( पृ० १११ श्रीर श्रागे ) में श्रनदित हो चुका है।

फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी मिशन के श्रध्यन् ने, जिसने श्रव सैनिक का जामा पहन लिया था—एक विशाल साम्राच्य की सेना को पराजित कर दिया। यह सारी कथा वस्तुतः आश्चर्यजनक है। यद्यपि महाराज हर्ष की मृत्यु के परचात् साम्राज्य की सेना कुछ असंगठित हो गई थी, तथापि इतिहास में इस प्रकार की सै नेक विजयों के दा-हररा बहुत कम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक विदेशी राध्य के दूत से हम स्वभावतः यह आशा करते हैं कि वह इस देश के ऐसे मागड़ों से अपने को बिल्कुल अलग रक्खेगा। अतः हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वांग-हैन-सी जैसे व्यक्ति के लिए जो कि केवल एक वृत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने स्वामी चीनी सम्राट् तैत्सुंग की अनुमित के विना भारत के आंव-भिक मागहों में इस्तत्त्रेप करता ? स्नांग-सन गंपो ने ऐसा भारी राजनीतिक अनुचित कार्य क्यों कर दिया कि एक विदेशी राजा के द्व को ऐसे विशाल साम्राज्य पर त्राक्रमण करने में सहा-यना दी. जिसके साथ युद्ध करने में बहुत संभव था कि उसे लेने के देने पह जाते।

चीनी तथों में यह कथा जिस रूप में विशित है हम इस कथा पर विश्वास कर सकते हैं। संभव है कि आसाम के राजा भारकर वर्मा ने अपनी शक्ति का विश्वार करने के लिए, हर्ष की मृत्यु से लाभ उठाया हो। महाराज हर्प के जीवन-काल के अंतिम दिनों में उनका तथा भारकर वर्मा का संवध मित्रतापूर्ण नहीं था। हर्प ने जिस प्रकार धमकी देकर अधिकारपूर्ण शब्दों में चीनी यात्री हैनसांग को भेज देने की आज्ञा दी थी उसे वह संभवतः भूल न सका होगा। जो कुछ भी हो, भारव के एक प्रांवीय नरेश के लिए यह निस्संदेह संभव और स्वाभाविक था कि वह देश में फैली हुई अराजकता से लाभ उठावा और अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने की चेण्टा करता। हम यह

अनुमान कर सकते हैं कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ राज्यापहारक अर्जुन पर-जिसने हर्ष के संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर नहीं वल्कि केवल मगध पर अपनी प्रभुता स्थापित करली थी- आक्रमख करने के लिए बढ़ा होगा। आसामी सेना है मार्ग में रिथत उत्तरी तथा मध्य वंगाल को निश्चय ही अधिकृत कर लिया होगा। भास्कर वर्मा के निधानपुरवाले वाम्र-लेख, जो कर्णसुवर्ण में जारी हुए थे इस वात को प्रमाखित करते हुए-से प्रवीत होते हैं। विहार पर चढ़ाई करके और अनेक नगरीं पर क़ब्जा कर विजयी राजा ने मगध को अपने अधिकार में कर लिया था। अरुए।श्व जिसने वलपूर्वक सिहासन पर अधि-कार कर लिया था, अंत में पराजित हुआ और क़ैद कर लिया गया । इस मामले में चीनी मिशन ने संभवतः कोई बहुत महत्व-पूर्ण भाग न लिया होगा। मिशन के अध्यक्त के विब्वत की राज् धानी में भाग जाने के बाद विव्वती वथा नेपाली सैनिक यहाँ के उपद्रवों से लाभ उठाने के लिए ही भारत की उत्तरी सीमा के इस पार आए होंगे। वे लूट-पाट करनेवाले स्वतंत्र सैनिक थे। उनका भारत के अंदर प्रवेश करने का उद्देश्य केवल यह था कि यहाँ की फेली हुई अराजकवा से लाभ उठा कर अपने को संपन्न कर लें। चीनी-कथा में जो जयमाल वांग-हेन-सी के गले में डाला गया है उसे वास्तव में भारकर वर्मा के गले में पद्ना चाहिए। जब वह राजदूत अपने देश चीन को वापस गया, तव उसने सम्राट् से इस कथा का वर्णन किया। किंतु इस कथा की सत्यवा की परीचा करने के लिए सम्राट् के पास कोई, साधन नहीं था।

### भारत के इतिहास में हर्प का स्थान

हमें यह वो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास में हर्ष का स्थान इतना ऊँचा नहीं है जितना कि उनके

पूर्वज महाराज अशोक तथा कनिष्क का । अशोक का नाम तो निस्संदेह संसार के इतिहास में अमर बना रहेगा। समर्थ समा-लोचक तथा इतिहासकार श्री एच्० जी० वेल्स महोदय के कथना-अनुसार उनकी गणना इतिहास के ६ महान राजांत्रों में है। कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उसने अपनी सेना के सहित तागदं नाश पामार के दर्रों को पार कर काशगर, यारकंद तथा स्रोतान को जीत कर जैसा ऋलौकिक एवं वीरतापूर्ण कार्य किया वैसा भारत का कोई आधुनिक शासक भी नहीं कर सका विद्ध-धर्म के इतिहास में कनिष्क का स्थान उतना ही ऊँचा है, जितना कि ईसाई धर्म के इतिहास में रोम के सम्राट् कंनस्टेंटाइन की। कनिष्क ने वौद्ध-धर्म के प्रकार और उन्नति में भी वड़ा भारी योग दिया। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हर्प की भाँति व्यौद्ध-धर्म को उसने भी पीछे से गद्दी पर बैठने के बाद स्वीकार किया था। महाराज हर्ष का आसन बौद्ध-धर्म के इतिहास में उतना अधिक ऊँचा नहीं है जितना कि कनिष्क का । उस धर्म के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह कनिष्क के कार्य की भाँवि उतना महत्वपूर्ण नहीं था। सेनापति के रूप में हर्ष का दर्जी संभवतः समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही नहीं प्रत्युत स्कंद-गुप्त से भी-जिसने कम से कम कुछ समय के लिए हुएों के श्राक्रमस को रोक दिया- घट कर था; क्योंकि उनकी विजय-यात्रा रेवा नदी के तट पर रोक दी गई थी। मालक काफ़र जैसे प्रचिख भारत के विजयी सेनापितयों से भी उनकी तुलना नहीं ु हो सकती। मलिक काफूर ने नर्मदा के सीमाशांत की कठिनाइयाँ को पार कर दक्तिए में प्रवेश किया था। किंतु यदि हुपे प्राचीन भारत के कतिपय शासकों से कुछ वातों में घट कर थे तो अन्य श्रनेक वार्तों में निरसंदेह वे उनसे वढ़े चढ़े थे। विद्वता से कदा-चित् भारत के बढ़े-बड़े राजाओं में से कोई भी उनके जोड़ का न था। हां, मुराल साम्राज्य का संस्थापक वावर अलवेत्ता उनकी

. तुलना कर सकता है। योद्धा भी वह उच्चकोटि के थे, यह वात इतिहासकार को माननी पड़ेगी। पिता की मृत्यु के उपरांत इ. हयवस्था तथा ऋराजकता के बढ़ते हुए वेग को रोक देने का काम कम वहादुरी का नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के एक बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। एक महान् शासक तथा संगठन-कर्वा के रूप में वे भारत के वड़े-बड़े शासकों में परिगणित किए जाने के योग्य हैं। उनकी शासन-व्यवस्था को देख कर हैनसांग प्रसन्न हो गया था श्रीर उनकी प्रशंता की थी। है नसांग ने उनके धार्मिक भाव तथा विश्व-कल्यासकामना का प्रशंमा कर उचित ही किया है। यद्यपि भारत् में ऐसे राजा ऋविक संख्या में उत्पन्न हो चुके हैं। उदाहरसार्थ मो-ला-पो का शालादित्य—जो हेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही वर्ष पूर्व शासन करवा था-परोपकार, घार्मिकवा वयक्ष पशुत्रों के प्रति द्या दिखलाने के लिए प्रसिद्ध था। एक साधा-रस मनुष्य के रूप में भी हर्ष के अनेक सुंदर चारित्रिक गुस थे। वे अपनी माता यशोमती के वड़े भक्त थे। महाराज प्रभाकर-वर्द्धन की जीवितावस्था में माता के प्राखीत्सग कर देने के संक-ल्प को सुनकर वे मारे शोक के स्तंभित से हो गए थे। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि माना का संकल्प अटल है तब उन्होंने अहण्ट की अपिरहार्य आज्ञा के सामने अपना सिर भुकाया। वे मावा-पिता के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते थे। पिता की मृत्यु पर वे एक साधारण व्यांक की भांति जोर-जोर से देर तक रोत रहे। देवताओं तथा ब्राह्मणों का वे बहुत आदर करते ू थे। संसार-त्यागी विरक्त पुरुषों में उनकी प्रगाद श्रद्धा थी। द्वाकर मित्र के आश्रम पर पहुँचकर मुनि के प्रति उन्होंने जो विन वता प्रदर्शित की वह सराहनीय है। वे अपने भाई श्रीर वहिन को भी खूच मानते थे। उन्होंने अपनी विधवा वहिन छै साथ जो स्तेहपूर्ण व्यवहार किया, उसकी भी जिवनी प्रशंसा दी

आय थोड़ी है। लोभ तो उनको छू वक नहीं गया था। पिता की मृत्यु के अवसर पर उनके बड़े भाई राजधानी के वाहर थे। उन्होंने भाई को राजधानी में बुलवाने के लिए कई दूत भेजे। ्रशंत में ज़ब राज्यवर्द्धन आए और उन्होंने अपनी यह इच्छा पकट की कि शासन का काम हर्प के सिपुर्द कर ईरवर का ध्यान रने के लिए में जंगल में चला जाना चाहता हूँ, तब हुए मारे कि के किंकर्त्तन्यविमृद् हो गए। वड़े भाई के इस निर्णाय पर हैं जो शोक हुथा था वह वाण के उल्जेखानुसार असीम था। हिष की स्थिति में यदि कोई दूसरा राजकुमार होता तो वह पने भाई के इस संकल्प का स्वागत वड़ी प्रसन्तना के साथ रता और उपर से शोक का भाव प्रकट कर अंदर ही अंदर ।रे खुरी के फूला न समावा। वास्तव में श्रीहर्ष की प्रकृति हमें (एयमयी प्रवीव होवी है। क्लीज के राजमुकुट को धारण रने में भी उन्हें वड़ा संकोच हुआ था और होनसांग का तथन कि जब उन्होंने उसे किसी प्रकार स्वीकार भी किया तो कभी पने को महाराज नहीं कहा श्रीर न कभी राजसिंहासन पर । पैर रक्खा।

सव वार्वों को ध्यान में रखते हुए खंत में हम प्रियद्शिका? अंग्रेजी अनुवादकों तथा संगदकों के वार में खर मिला कर ही कह सकते हैं कि कन्नीज के श्री हपेबर्धन को, जो राजा, आट, प्रतिभाशाली सैनिक, संगठन-कर्चा, विद्वानों के आश्रय-। ता तथा कि सभी कुछ थे—भारत के महापुरुषों में बहुत ऊचा गान प्राप्त है।

<sup>ै</sup>नारिमन, जैक्सन तथा आंखेन, 'प्रियदर्शिंडा बाई हर्ष', सूमिका,

#### सप्तम ऋध्याय

## ह्रेनसांग

यात्री हो नसांग का इस देश में आगमन था। यह बात मली-माँति विदित है कि तरकालीन सामाजिक अवस्था तथा बौद्धधर्म की स्थिति के संबंध में हम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति अपने ऋण को जितना ही अधिक महत्व दें वही थोड़ा है; क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा ज्ञान उसके विना अपूर्ण रह जाता । विसेंट सिमथ का कथन है कि 'यद्यपि है नसांग के प्रथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि उसने राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का वर्णन किया है किंतु बहुत-सी प्राचीन जन-श्रुतियों का दल्लेल करके उसने हमारी छ कतज्ञता के ऋण को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने सावधानी के साथ इनको रज्ञा न की होती तो ये जन-श्रुतियां लुप्त हो गई होतीं।"

हेनसांग तथा उसकी भारतीय यात्रा का विवरण देने के पूर्व यहाँ पर संदोप में यह बतलाना असंगत न होगा कि प्रारंभिक काल से लेकर ईसा की सानवीं शवाब्दी तक चीन और भारत के पारस्परिक संपर्क विपर्क में कौन कौन-सी प्रधान घटनाएं घटी कि

चीनी लोग ई०पू० दूसरीशताब्दी में मध्य एशिया के प्रदेशों के सपर्क में आए। मध्य एशिया में भागतीय उपनिवेश थे और उस प्राचीन युग में वहां बौद्ध लोग रहते थे। इसमें संदेह नहीं

१स्मिथ, जार्ली हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० १४-१५। चीन और भारत के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रभातकुमार मुकर्जी के ''इंडि-इन लिटरेचर इन चाइना एंडे दि फ़ार ईस्टिंग नामक पुस्तक से इमने संपूर्ण समग्री ली है।

कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन और भारत के सांस्कृतिक संपर्क का श्रीगरोश हुआ। चीनी राजदूत चैंकीन, जिसे सम्राट् हिया ब्रो-ऊ ( १४०-८० ई० पू० ) ने भे ना था, फ़रगना, पार्थिया ुत्र्या वैक्ट्या आदि अनेक पश्चिमी देशों का हाल लाया। पार्थिया एक वौद्ध देश था। ई० पू० दूसरी शताब्दी के अंतिम भाग में उसने एशिया के अंतरीष्टीय व्यापार में महत्वपूर्ध भाग लिया था। पार्थिया से होकर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता था। चीन और पार्थिया के व्यापारिक संबंध के कार ए उन दोनों देशों में घीरे-धीरे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया श्रीर श्रंत में चीन श्रीर भारत में घनिष्टता वढ़ गई। संभव है, कि बौद्धधर्म चीन में ई० पू० २ में लाया गया हो श्रौर वहाँ उस का स्वागत किया गया हो । चीन के पौराणिक इतिहास-प्रंथों से ्रमें ज्ञात होता है कि पूर्वी हन वंश (ई० पू० २०-२२१ ई०) के सम्राद् मिंग ने चौद्ध धर्म-प्रथा वथा पुरोहितों को लाने के लिए भारत को राजदूत दल. भेजा था। यह दल ६४ ई० में काश्यप मातंग तथा धर्मरत्न नामक दो भारतीय भिज्जुत्रों को लेकर वापस गया था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का नियमित कार्य दूसरी शताब्दी के मध्य काल से प्रारंभ हुआ। भिज्जुओं में से अधिकांश भारत के नहीं, बल्कि मध्य-एशिया के निवासी थे। मध्य-एशिया के कृच, स्रोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित थे। उत्तरा चीन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था। वह चीन में वौद्ध-धर्म के प्रचार का केंद्र वन गया। भारत से भी वौद्ध-- भिच्च जाते थे; किंतु वहुत कम। हन काल में चीन के अंदर वौद्ध-धर्म प्रचार करनेवाले अधिकांश व्यक्ति मध्य-एशिया के भिन्न थे। उत्तर कालीन हन-वंश का ऋंत २२० ई० में हुआ। उसके बाद 'तीन राज्यों' का युग प्रारंभ हुआ। इस युग में बौद्ध-वर्म त्रचारकों का कार्य लोयंग के शांविमय 'श्वेत मठ' भवन में होता रहा ( २२०-२६४ ई० )। श्रंव में पश्चिमी सीन वंश के लोगों ने

उन तीन राज्यों को पदच्युत किया (२६४-३१६)। सीन-वंश के लोगों ने चंग-अन को अपनी राजधानी बनाया जहां बौद्धों के मठ थे। इन मठों में भारतीय भिन्न आते थे और चीनी बौद्ध भी आश्रय लेते थे। इन भिन्नुओं का एक महान्-कार्य बौद्ध-9ाहित्य का अनुवाद दरना था। चीन के भारतीय विद्वानों तथा चीनी घौद्धों के ही दीर्घकालीन परिश्रम का फल है कि आज बहुसंख्यक वौद्ध-प्रथ वहां सुरिच्चत हैं; नहीं तो उन ग्रंथों का आज कहीं आस्तित्व न मिलता।

जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रभाव श्थिर रूप से फैजा रहा था, उस समय दक्तिणी चीन में नए मत का प्रचार प्रारंभ हुआ और बिल्कुल स्वतंत्ररूप से उसकी बन्नवि हुई । पहली शताब्दों से ही चीन और उत्तर भारत के बीच ज्यापार होता था. यद्याप उसका सिलसिला बीच-बीच में टूट जाता था। इस के श्रतिरिक्त दिवाणी चीन, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच सागु-द्रिक संबंध स्थावित था। ईसा की पहली तथा दूसरी शवाबदी में इंडोनिशया में हिंदुच्यों के उपनिवेश थे। दिल्ला चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करनेवाले भिच्च या तो इडोनेशिया के हिंदू उप-निवेश से जहाज में बैठकर श्राये या सीधे भारत से न्यापारिक जहार्जी पर चढ़कर आए। इसके सिवाय इंडोनेशिया के उपनिवेशीं से चीन का घनिष्टरा वनीतिक संवंध भी था। ऊ० वंश के शासन-काल में ( २२०-२८० ई० ) बौद्ध धर्म की दिल्ला चीन में घड़ी षत्रित हुई और अनुवाद का काम बड़ी तेजी से हुआ। वास्तव में द्विणी चीन को वावारियों के आक्रमण का भय न था और स लिए भिजुत्रों को वहां बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अपेदा-कृत अधिक अनु हुल चेत्र मिला।

पश्चिनी सीन वश के पवन के पश्चात् चीन में खनेक वावार राज्यों का प्राद्धनीय हुआ। पूर्वी सीन-वंश-जिसने ३१७ ई० में दक्षिणी चीन में बड़ी ख्यावि प्राप्त की और ४२० ई० वक,

शासन किया—के राजा सम्राट् होने का दावा करते रहे। इस वंश के सभी सम्राटों ने वौद्ध-धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार किया। इस वंश का नवां राजा हिया घो-ऊ-ही पहला चीनी मुझाट् था, जिसने वौद्ध-धर्म को स्वीकार किया। नानकिंग बौद्धों को केंद्रस्थल बन गया। किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भिज्ञ लोग उत्तरी चोन में भी आते थे। धर्मरत्न, संघदेव वथा बुद्धभद्र जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों ने वौद्ध आगमों को चोनी भाषा में अन्रित किया। कितु इस काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति फाह्यान था, जिसके साथ चीन और भारत के बीच प्रत्यत्त संबंध प्रारंभ हुन्या। इस संबंध की महत्ता पर जितना ऋधिक जोर दिया जायं यह थादा है। चौथो शताब्दी फे श्रंत वक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यच संबंध ्न् हीं था, यदापि वे चीन तथा मध्य एशिया में पार्थिया, शक श्रीर कृच के वौद्धों और कभी-कभी भारत के वौद्ध धर्मोपदेशकों से भिला थे। फाछान ने एक नवीन परिपाटी निकाली। चीनी भिन्न सीवे सभव एशिया के ज्ञान एवं संस्कृति के फेंद्र भारत को श्रान लगे। गुप्त साम्राच्य को चरमोन्नति के काल में फाह्मान ने १४ वर्षी (३६६-४१४) तक भारत का भ्रमण किया। उसने मठों तथा वीर्थम्थानों को जा-जाकर देखा। अपने देश की वापस जात समय वह बंगाल के वाम्रलिप्ति बंहरगाह से जहाज पर ेरवाना हुआ। इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशों वथा चीन को जाने के लिए सीदानर यहीं जहाज पर नैठने थे।

उत्तरो चीन में बौद्धों के कार्य का उल्लेख पहले ही किया जा ेचुका है। कुमारजीव जिसका पिता एक भाग्ताय खीर माता कूचा देश को थी खौर जिसे चीनी बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक उच्च स्थान प्राप्त है उत्तरकालीन सीन-वंश (३८४ से ४१७ ई०) के दूसरे राजा का समकालीन था। कुमारजीव की साहित्यिक कृतियों की बहुत श्रधिक प्रशंस। नहीं की जा सकती। सीन-वंशीय सम्राहों के शासन-काल में बौद्ध धर्म ने चीन में बड़ी उन्नित् की। दिल्लिणी चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार कार्य को कुछ अंश में विरोधी शिक्तियों का सामना करना पड़ा था। वहां ४२० ई० में एक नए वंश का राज प्रारंभ हुआ, जो कि बौद्ध-धर्म के कुछ् लिलाफ था। इनना सब होते हुए भी बौद्ध धर्म की वहाँ उन्नित्ते हुई और चीनी लोगों का सुकाव भारत की यात्रा करने की ओर हुआ। संग तथा ची नामक दो अन्य वंशों के शासन के बाद दिल्ली चीन लियांग वंश के राजाओं (४०२-४४७ ई०) के हाथ में चला गया। इस वंश के पहले समान ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह बड़ा ही उत्साही बौद्ध था। अपने धार्मिक जोश तथा धर्माचरण में वह अशोक की समानता करना था। इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपर्क के कारण वौद्ध-धर्म की शिक्त और अधिक सबल हो गई। लियांग-हुती के शासन-काल में प्रथम बौद्ध त्रिपिटक का संग्रह किया गया।

इस काल में चीन के अंदर आने वाले भिन्नुओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध उन्जैन का परमार्थ नामक अमए था, जो कि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। उत्तरकालीन गुप्त-वंशीय मगध के राजा जीवितगुष्त प्रथम ने चीन के सम्राट् की प्रार्थना पर एक चीनी मिशन के साथ—जो कि हस्त लिखित प्रथों की खोज में मगध आया था—उसे ५३६ ई० में चीन भेजा था। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपनी शक्ति भर उद्योग किया। ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुबंधु एवं आसंग के प्रंथों का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य बौद्ध-प्रंथों को भी अनूदित किया। बौद्ध-धर्म के इति-हास के एक अंधकारपूर्ण काल पर उसके प्रंथों से अप्रत्याशित प्रकाश पड़ा।

उत्तरी चीन, जो कई शवाब्दियों वक अनेक छोटे-छोटे राज्यों े में विभक्त था, अंत में सुई वंश के दृद् शासन से एकवा के सृत में बंध गया। ४८६ ई० में संपूर्ण चीन पहली बार एक सम्राट् के शासन में श्राया। चीन देश के इतिहास में, विशेषतः बौद्ध धर्म के इतिहास में, सुई-वंश का शासन-काल एक गौरव-पृर्ध युग थ े। किंतु चीनी-इतिहास का स्वर्ण युग टंग वंश के प्रादुर्भीव ६१= से प्रारंभ होता है। इस वंश का दूसरा राजा तैत्सुंग ( ६२७-६४६) चीन देश के महान् शासकों में से था। तैत्सुग ने तिब्बत के प्रथम महान् राजा स्नांग-सन-गंपो के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया । ३४१ ई० में उसने तिब्बत के राजा के साथ श्रपनी लड़की वेनचॅग का विवाह कर दिया। इस संबंध से चीनी सभ्यता का प्रभाव विच्वत पर पड़ा। स्नांग-सन-गंपों ने अपने देश में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कराया और भारतीय विद्वानों की सहा-यता से तिब्बिवीय वर्णमाला का आविष्कार किया । नेपाल हिनुवत का एक अधीन राज्य हो गया।

तैत्सुंग ने ६२७ ई० में हर्पवर्द्धन के दरवार में एक दूत-दत्त यह सीखने के लिए भेज़ा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जाती है। अपने जीवन काल में हपेबद्धेन ने चीन साम्राज्य के साथ संबंब स्थापित रक्ला । उन्होंने ६४१ ई० में चीन को एक ब्राह्मस् राजदृत भेजा और वह ६४३ में एक चीनी मिशन के साथ लौटा। इसी मिशन को चीन के सम्राट्ने हर्प के पत्र का उत्तर लिख कर दे दिया था। 3 यह मिशन ६४४ ई० के पहले चीन को वापस नहीं गया । दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३० छश्वारोही रक्तक-दल के साथ आया, जिसका अध्यक्त वांग-हेन-सी था। ्र-युद्द व्यक्ति उस दूत-दल के अध्यक्त का सहायक था, जो पहले भारत आ चुका था।

१स्मिय, 'त्राली हिस्ट्री आफ इंडिया' पृ० ३७५, और पाद-टिप्पणी रप्रभात्कुमार मुक्जी इंडियन लिटरेचर इन चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट', पृ रे॰६, टिप्पणीर अस्मिप, 'त्राली हिस्दी आफ्न इंडिया', पृ० ३६६

तैत्सुंग स्वयं बौद्ध-धर्म का न वो रात्रु था ख्रीर न मित्र । उसके शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-भिन्न चीन में गया। वह सध्य-भारत के एक चन्निय राजकुल में पैदा हुआ था। उसने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और ए योग्य गुरु के पास बैठ कर अध्ययन किया । वह नालंदा में शीलभट्ट से मिला और सप्त-दश-भूमि शास्त्र पर उनके व्याख्यानीं को सुना। नालंदा में वह अभिधम्म का अध्यापक नियुक्त किया गया और अपने प्रकांड पांडित्य के बल पर अपने साथी अध्या-पकों का प्रशंसा-पात्र बन गया। कुञ्ज समय के वाद नालंदा छोड़ कर वह बाहर चला गया और विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए पश्चिनी तुर्कों के खान के शिविर में जा पहुँचा। थोड़े ही समय में उसके उपदेशों के परिखाय-स्वरूप असभ्य तुर्क लोग बौद्ध-धर्म के प्रभाव में आ गए। बाद को वह चीन चला गया। वहां तैत्संसे ने बड़ी धूम-धाम से उसका ग्वागत किया ऋौर उससे बौद्ध-प्रंथी का चीनी भाषा में अनुवाद करते को प्रार्थना की। इन अनुवादों के कारण चीन के बौद्ध निद्वानों पर उसका बड़ा प्रभाव जम गया ।

किंतु चीन और भारत के पारस्परिक संबंध में इस काल का खबंशेष्ठ व्यक्ति होनसांग था। उसके सामने और सब नगएय हैं। वह ६०० ई० में एक कन्प्रयूसियन परिवार में, जो वौद्ध-धर्म के के बिरुद्ध था, पैदा हुआ था। उसके पिता के चार पुत्र थे और उनमें वह सबसे छोटा था। उसके पिता के चार पुत्र थे और उनमें वह सबसे छोटा था। उसने अपने भाइयों के साथ विद्यो-पार्जन किया और अपनी वाल्यावस्था में अपने मस्तिष्क की के परिपक्तावस्था का प्रमास दे दिया। अभी वह निरा वालक ही था कि शाक्यमुनि के शांतिमय धर्म की और आकर्षित हो गया।

प्रभातकुमार मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐंड दि फ़ार् ईस्ट' पृ० २०६-११

उसने वौद्ध-धर्म-यं यों का अध्यन किया और भिक्तु वनने के उद्देश्य से मठों की यात्रा की। २० वर्ष की श्रल्पावस्था में ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ। श्रपने देश के अनेक सठों में विद्वान् चीनी भिन्नुओं के चरखों में वैठकर उसने बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रयों का ऋंध्ययन किया। चीन में उसने अपनी विद्वता और वाग्मिता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। किंतु बौद्द-प्रंथों के चीनी अनुवाद को पढ़कर वह संतुष्ट न हो सका। वह बुद्ध के चलाए हुए धर्म का वास्ताविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह उस देश को देखने के लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश अपनी पूर्ण ज्योति के साथ चमका । उसकी लालसा थी कि चलकर श्रध्यात्म विद्या का रस-पान वहीं करे, जहां उसका प्रवाह फूट निकला था। वह उन पवित्र स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था ुजो प्रभु( बुद्ध ) के चरण-चिह्नों से पवित्र हो चुके थे । बुद्ध के एक चुंद्र भक्त होने के नाते वह उनके चरएचिह्नों का श्रतुसरए करना चाहत। या और चाहता था ि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों के चरणों के पास बैठकर उनकी सहायता से अपनी श्राध्यात्मिक तथा दार्शनिक शंकाओं का समाधान करावे। इसके श्रविरिक्त उसकी यह भी श्रभिलाषा थी कि मूल-भाषा में लिखित वौद्ध-धम-मंथों को प्राप्त करे; क्योंकि श्रनुवादों के पढ़ने से उसकी संतोष नहीं हुआ था। सब प्रकार की तैयारी और पूँछ-वाँछ करफे वह ६५६ ई० में टैंग राजाओं की राजधानी चैंन-अन से भारत के लिए चल पड़ा।

भारत में आने के लिए प्राचीन काल स मार्ग थे। इनमें से दें। मार्ग प्रधान थे—एक उत्तरी मध्य-पशिया और दूसरा दक्षिण मध्य पशिया से होकर गया था। वीसरा रास्ता तिव्वत से हो कर साया था। टैंग वंश के शासन-काल में विशेष कर विव्यत के राजा स्नांग-सन्गंपों के साय चीन की राजकुमारी के विवाह के याद वहुत से लोगों ने उसी प्रका अनुसर्ख किया था।

तैत्सुंग स्वयं बौद्ध-धर्म का न तो शत्र् था ऋौरः शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-गया। वह मध्य-भारत के एक चित्रय राजकुल था। उसने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ ि योग्य गुरु के पास बैठ कर अध्ययन किया । ः शीलभट्ट से मिला और सप्त-दश-भूमि शास्त्र पर ह को सुना। नालंदा में वह ऋभिधम्म का अध्याप गया और अपने प्रकांड पांडित्य के बल पर अपने पकों का प्रशंसा-पात्र वन गया। कुत्र समय के व कर वह बाहर चला गया और विभिन्न देशों की पिरचनी तुर्कों के खान के शिविर में जा पहुँचा में उसके उपदेशों के परिणाम-स्वरूप असभ्य हुई के प्रभाव में आ गए। बाद को वह चीन चला ग ने बड़ी धूम-धाम से उसका म्वागत किया और व का चीनी भणा में अनुवाद करने को प्रार्थना की के कारण चीन के बौद्ध विद्वानों पर उसका व गया ।

किंतु चीन श्रीर भारत के पारस्परिक संबंध सबंश्रेष्ठ व्यक्ति हेनसांग था। उसके सामने श्रीर वह ६०० ई० में एक कन्प्रयूसियन परिवार में, इ के मिरुद्ध था, पैदा हुआ था। उसके पिता के चा उनमें वह सबसे छोटा था। उसने अपने भाइयों पार्जन किया श्रीर अपनी वाल्यावस्था में श्रपने परिपक्तावस्था का प्रमाण दे दिया। श्रभी वह निर कि शाक्यमुनि के शांतिसय धर्म की श्रीर श्राक

भगतकुमार मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइ ईस्ट' पूठ २०६-११



बुद्रगया का भन्दिर, गया

चौथा रास्ता हिंद महासागर तथा इंडोनेशिया के उपनिवेशों से होकर आता था । ह्वेनसांग के ४० वर्ष बाद इस्सिंग इसी मार्ग से भारत आया।

हिनसांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंधेन किया और तुरकान, कूचा, इसिक्कुल, वाश्कृंद, समरकंद, कुंदुज, काबुल तथा पेशावर होता हुआ। वह भारत आया। तुरकान के राजा ने उसको अमूल्य सहायता दो और मध्य-एशिया के अनेक सरदारों से उसका परिचय कराया। पश्चिमी तुर्कों के प्रधान काजान या सरदार टांग-शी-हू ने उसको यात्रा के लिए अनुमित-पत्र दिया था। इसके सहारे वह किया वक सक्कुशल पहुँच सकता था, मार्ग में कोई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जहां वह गया उसका स्वागत किया गया और बड़े आराम के साथ उसने अपनी यात्रा की।

चीन से भारत पहुँचने में उसे लगभग १ साल (सितंबर ६२६ से सितंबर ६३० तक) लग गया। हिंदू कुश पर्वत को पार कर के वह किपशा के राज्य में दाखिल हुआ और वहां की राज्य मां में श-लो-का नामक मठ में उसने चातुर्मास्य विताया। वर्षा ऋतु के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी से नीचे उतरा और काला पर्वत (सियाहकोह) को पार कर के लमघन देश में दाखिल हुआ। अब उसे किसी प्रकार की किठनाई न रह गई। कांबुल नदी की तरेटी से होता हुआ वह मुख्य भारत में आ पहुँचा। रास्ते में उसने कुनार नदी को पार किया और जलालाबाद के पास स्थित ना-का-ला-हो के मठ से होकर वह अकतूबर ६३० के प्रारंभ में गांधार राज्य में पहुँचा।

मई ६३१ से अप्रैल ६३३ तक दो वर्ष ह्वेनसांग काश्मीर में

<sup>ै</sup>देखिए, वाटर्स जिल्द २, पृ० ३३४ में प्रकाशित ह्वेनसांग के अमंख के संबंध में विसेंट स्मिथ का नोट।



ठहरा रहा । वहां वह सूत्रों श्रीर शास्त्रों का अध्ययन करता रहा । काश्मीर से चलकर वह तक राज्य की राजधानी में पहुंचा। एक मास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजान में स्थित चीन मुक्ति ्रमुया, जहां उसने १४ महीने विवाए (६३३—६३४ ई०) श्रीर एक प्रसिद्ध वौद्ध पुरोहित से धर्मशास्त्रों को पढ़ा। वहां से वह जलंधर पहुँचा और वहाँ चार मास (६३४ ई०) तक ठहरा रहा। वहां से फ़ुलूट ख़ौर मथुरा होकर थानेश्वर ख़ाया। कहा जाता है कि यमुना नदा इस राज्य के बीच से होकर पूर्व को आर बहवी थी श्रीर इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी वहवी थी। इस देश में वह जाड़े भर तथा आधे वसंत तक ठहरा और उसने जयगुप्त नामक श्रमण से अध्ययन किया। इसके वाद वह मतिपुर के लिए रवाना हुआ, जो विजनौर जिले में था। रास्ते में उसे गंगा ्रादी को पार करना पड़ा। मितपुर में उसने शेष वसंत काल एवं प्रीष्म का समय बिवाया (६३४ ई०)। मतिपुर से वह ६३६ ई० के मध्य काल के लगभग हर्पवर्द्धन की राजधानी कन्नौज में पहुँचा श्रीर भद्र विहार में ठहरा। उत्तरी भारत के इस सर्व-प्रधान नगर को छोड़कर वह पूर्व की ओर बढ़ा। अयोध्या, प्रयाग, कोशांनी, श्रावरती, किशत्तवस्तु, कुशीनगर, वाराग्यसी, वैशाली (आधुनिक वसार) और नेपाल होता हुआ वह मगध राज्य में गया । यह देश बुद्ध भगवान् की पुष्य स्पृतियों से परिपूर्ण था । यहां युद्ध और शांति के समय में बड़े-बड़े काम करके अनेक राजे इतिहास और पौराधिक कथाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे। पाटलियुत्र का प्राचीन नगर तो अब नष्ट हो चुका या। उसके अंदर तथा चारों और स्थित प्रसिद्ध प्रसिद्ध मठों और पवित्र स्तूपों को उसने देखा। फिर गया की यात्रा कर वोधिवृत्त की पूजा की। यहां उसने नेरंजन नदी और महाबोधि मंदिर का दर्शन कर अपना जीवन सार्थक किया। लड्कपन में वह जो स्वप्न देखा करता था ने अब पूरे हो गए। उसका हृद्य भाषों से भर गया और उसे अपने पिछले कमीं का ख्याल आया, जिनके कारण वह मृत्युलोक में पैदा हुआ था। वह अपने आंसुओं को न रोक सका। बोधिमण्ड अथवा वजासन की देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां एक हजार बुद्ध बोधि प्राप्त कर चुके थे। हो नसंग्र लिखवा है कि बोधिमू के पास असंख्य पांवत्र चिह्न थे। वह वहां आठ या नौ दिनों तक रहा और एक-एक करके प्रत्येक स्थान की उसने पूजा की।

गया से ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (३३७ ई०) गया। इस प्राचीन विश्व-भारती में उसकी ख्याति उसके पहले ही पहुँच चुकी थी। नालंदा की सघ की छोर से उसका राजसी स्वागत किया गया और जुन्त निकालकर वह संघ तक पहुँचाया गया। जुल्स के साथ-साथ दो सौ भिज्ञ और हजारों उपासक थे, जिन के हाथों में छत्र, चँवर, मंडे, फूल और सुगंधित पदार्थ थे। नालंदा में हेनसांग सघ के एक सम्मानित अतिथि के रूप में कुछ समय वक ठहरा। उसका सभी वस्तुएँ भांडार से मिलती थीं। यहां पर अपने समय का उसने बड़ा सदुपयोग किया, वह योगशास पर विश्वविद्यालय के अध्यक्त शीलभद्र के व्याख्यानों को सुनवा और हेतु-विद्या, शब्दिवा, वसुबंधु के कोष तथा पासिन के व्याकरण आदि का अध्ययन करता था।

नालंदा के गाद वह हिरएय देश (मुंगेर) में पहुँचा। फिर चंपा (आधुनिक भागलपुर) तथा खजुंघर (राजमहत्त) जो कि बंगाल का प्रवेश-हार था—होता हुआ वह पूर्व की छोर बढ़ता गया और अंत में पुंड़वर्द्धन (रंगपुर) पहुँचा। बंगाल में समतट तथा कर्णसुवर्ण जैस प्रसिद्ध देशों में अमण करके वह दिच्या भारत की छोर मुद़ा। उसका इरादा लंका जाने का था, जहां स्थावर दल के विद्वान अमल थे। वहां ऐसे विद्वान भी थे जा योगशास को खुब सममा सकते थे और यही उसके अध्ययन का प्रधान विषय था।

🐇 उड़ीसा होता हुआ वह थोड़े दिनों के लिए कोशल (मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ की कमिश्नरी का विभाग) पहुँचा। उड़ीसा तीन भागों में विभक्त था—छोड़, कंगोद छौर कलिंग। दक्तिण कोशल तौद्धों के महान गुरु नागार्जुन का निवास-स्थान था—जो उत्तर कालीन बौद्धधर्म का रहस्यमय तथा आश्चर्यजनक व्यक्ति था। ह्नेनसांग ध्यौर द्विस की घोर बढ़ता यया ध्यौर ६३८ ई० में धनकटक (कृष्णानदी के तट पर स्थित अमरावती) पहुँचा । दहाँ वह कई महीने तक रहा। दूसरे वर्ष (३४० ई०) पञ्चवों की राजधानो कांची जाने का उसने इरादा किया। वहां एक वंदर-गाह था। लंका जाने के लिए वहीं जहाज पर वैठना पड्वा था। स्मिथ महोदय कहते हैं कि होनसांग दिल्ला में कांची तक ही जा सका था, वही उसकी दक्षिण-यात्रा का चरम-विंदु है। वहां वह मधिक समय तक ठहरा और लंका जाने की उसका इच्छा भी . बराबर बनी रही; किंतु उसके भाग्य में वहां का जाना वदा न था। द्रविड़ देश की राजधानी को छोड़कर वह उत्तर की छोर बढ़ा श्रोर बनवासी होता हुश्रा महाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६२१ ई० की वर्षा-ऋतु उसने संभवतः पुलकेशा की राजधानी में व्यतीत की। इस राज्य को छोड़ कर वह उत्तर-पश्चिम की छोर चला स्रौर नर्भदा नदी को पार करके वह भड़ोंच के गुर्जर राज्य में गया। भर्नेच से होनसांग मालवा देश की छोर यहा जो कि अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारता के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था । वहां उसने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य नामक एक धर्मा-स्मा बौद्ध राजा साठ वर्ष पहले वहां राज करता था दूसरा महत्वपूर्ण देश जहां हेनसांग गया, वलभी राज्य था। वहां हर्ष का दामाद ध्वभट्ट शासन करता था। वहां से त्रानंदपुर ऋौर सुराष्ट्र होता हुआ वह भिनमल के गुर्जर राज्य में पहुँचा। फिर

वाटर् जिल्द २, पृ० २०३ वाटर्, जिल्द २, पृ० ३३५ में स्मिय साह्य का मंतव्य देखिए।

वह दिच्छ-पूर्व की ओर मुद्दा और उन्जयिनी जमोटि (आधु-निक वृंदेलखंड का जिला ) तथा महेश्वरपुर (ग्वालियर देश) की यात्रा की। अब वह फिर गुर्जर देश को लौट गया और वहां से उत्तर दिशा की छोर यात्रा करना प्रारंभ किया। मार्ग मूं सिंध आदि अनेक स्थलों का भ्रमण करता हुआ वह मूलस्थान-पुर ( मुल्तान ) पहुँचा । वहां पर उसने सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर देखा। पो-फे-टो (पर्वत, ऋाधुनिक काश्मीर राज्य के दिस्ख में स्थित जम्मू) देश में वह दो मास तक ( ६४२ ई० ) ठहरा। भारत को छोड़ने के पहले एक बार फिर उसकी इच्छा नालंदा के मठ को जाने की हुई। वह चाह्ता था कि वहां चलकर बौद्ध-दर्शन का अध्ययन, जिसे कुछ वर्ष पूर्व उसने प्रारंभ किया, फिर प्रारंभ करे। ६४२ ई० के लगभग वह एक बार फिर नालंदा पहुँचा और अपने गुरु शीलभद्र की वंदना की । वहां रहते हुए वह जयसेन नामक अमस के पास गया जो एक प्रकांड पंडित था। बौद्ध-दर्शन के अनेक गृढ़ विषयों पर उसने अपनी शंकाओं का निवारस किया। वहां से एक बार फिर वह बोधि-विहार पहुँचा और नालंदा लौट कर अपने गुद शीलभद्र के आदेश से महायान शास्त्र पर उसने संघ में न्याख्यान दिए। उसकी ख्याति दूर-दूर वक पहुँच गई। वर्क में उसे कोई हरा नहीं सकता था श्रीर जो उसके विरुद्ध बोलते थे, पराजित एवं लिज्जित होते थे। योगाचार दल के सिद्धांतों की यथार्थता को प्रमाखित करने के लिए उसने एक प्रंथ भी रचा।

ह्वेनसांग की ख्याति कामरूप जैसे दूर देश पहुँची। वहां का राजा भारकर वर्मा उसका दर्शन करने के लिए लालायित हुआ और दूतों को नालंदा भेज कर उसे अपनी राजधानी में आने के लिए निमंत्रित किया। ह्वेनसांग अपने देश चीन को जाने में लिए उत्सुक था और फलतः वह इस निमंत्रस को स्वी-कार करने के लिए तैयार न था। किंतु शीलभद्र ने उसे काम-

'प्रज्ञापारिमता' (संपूर्ष), 'सर्वास्तिवाद्निकाय' का 'श्रिमि॰ धर्म', 'महाविभाषा', वसुबंधु का 'श्रिमिधमकोष' तथा 'योगा-चारदर्शन' पर तिखे हुए ग्रंथ, इत्यादि । उसने 'दशपदार्थ' नामक एक वैशेषिक ग्रंथ का भी श्रमुवाद किया है। चीन में योगाचाहु पद्धति का प्रचार करने का श्रेय ह्वेनसांग ही को है।

जिन वहुमूल्य पदार्थों को ह्वेनसांग अपने साथ चीन ले गया, उनमें बुद्ध का शरीरावयव तथा सोने, चाँदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई पुद्ध की मूर्तियां थीं। किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ६७४ विभिन्न मूल प्रंथों का संगह था। इस संप्रह में बौद्ध-धर्म के विभिन्न-दलों के सूत्र तथा शास्त्रप्रंथ थे। उसमें शब्द-विद्या तथा हेतु-विद्या पर भी अनेक प्रंथ सिन्मिलित थे।

भारतीय संस्कृति के इतिहास में हिनसांग ने जो योग दिया, वह वहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के जिन हत्त्विलित मुंथों का ह उसने अनुवाद किया, वे भारत तथा चीन से एक दम लुप्त हो गए हैं। किंतु चीनी भाषा के मंथ अब भी सुरिच्चत हैं। वह केवल एक अनुवादक ही नहीं था; किंतु एक महान् उपदेशक भी था, जिससे वहु-संख्यक चीनी तथा जापानी विद्वानों ने शिचा प्राप्त की। निस्संदेह वह चीनी-बौद्ध-धर्मकृषी गगन-मंडल के अत्यधिक जान्वक्यमान प्रकाश-पिडों में से एक था।

## अष्टम अध्याय

## हुर्व-किव तथा विद्वानों के संरक्षक

प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यिकों को उदारता-पूर्वक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष को आश्रय देने-वाले महान् कुशान राजा किनिष्कः कालिदास इत्यादि कवियों के संरक्तक, गुप्त राजां — विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य श्रीर कुमारगुप्त प्रथम; भवभूति के श्राश्रयदाता कान्यकुञ्ज के राजा यशोवमी, प्रवीहार-वंश के राजा महेंद्रपाल और उसके डत्तराधिकारी महिपाल जिनके दरबार में राजशेखर थे; राष्ट्रकूट वंशीय राजा स्रमोघवर्ष, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमा-दित्य, जिसकी सभा को काश्मीर देश का कवि विल्ह्ण अलंकृत करता था; परमार राजा मुंज और भोज आदि के नाम उल्लेख-नीय हैं। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उक्लेखनीय राजा नहीं थां जो कवियों और विद्वानों के दल से घिरा नहीं रहता था। वे सब उसके आश्रंय में रहते और पुरस्कार प्राप्त करते थे। उन दिनों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की आशा साहित्यिक-प्रयास को प्रवत प्रोत्साहन प्रदान करवी थी। राज-दरवारों में पांडित्य-पूर्ण साहित्यिक रचनाओं का आदर होना प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अमृल्य साधन था। वर्तमान लेखकों श्रीर कवियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब उस समय लभ्य नहीं थे। हम इतना निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि आचीन काल में भारतीय प्रतिभारूपी पौधे को राजकीय संरत्तक बड़ी सावधानी के साथ सींचते श्रीर पोष्ण करते थे, वे विद्या और साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयतन शील रहते थे।

राजा हर्ष निस्संदेह विद्वानों के महान् आश्रयदाता थे। उनकी साहित्यिक गोष्ठी का सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय

ही 'कादंवरी' तथा 'हर्पचरित' का रचयिता वास्तुमहू या। यास् की जीवनी, उसकी रचनाओं और रौली के विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे। यहां पर इतना ही वता देना पर्याप्त होगा कि स्वयं वास्तु ही हमें यह वतलाता है कि सम्राट्ने किस प्रकार पहले उसके साथ रखाई का व्यवहार किया। परंतु कुछ ही दिनों में उनकी छुपाटिष्ट पड़ने से किन को पर्याप्त सम्मान, प्रचुर धन और प्रभूत स्नेह प्राप्त हुआ। बाद की जनश्रुतियां भी हर्ष के साथ उसके नाम को संवधित बताती हैं और यह भी कहती हैं कि राजा से उसे आशातीत धन प्राप्त हुआ था।

हर्ष के दरवार में वाण के समकालीन मयूर और मातंग दिवाकर नामक दो अन्य किवरों का उल्लेख मिलता है। एक जनश्रुति के अनुसार मयूर किव वाण का मित्र और संवंधी (ससुर या वहनोई) था। कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अभिर्म शाप से जिसक सौदर्य का उसने विस्तारपूर्वक वर्णन किया— उसे छुष्ट रोग हो गया था; कितु १०० श्लोकों में सूर्यदेव की खुति कर वह उस रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का संग्रह सूर्य-शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना से वाण के मन में ईच्यो उत्पन्न हुई और कहा जाता है, उसके मुक्ताविले में उसने चंडी-शतक की रचना की। चंद्रगुप्त ने अपने 'नवसाह-सांकचिरत' में वाण और मयूर की इस प्रतिद्वंद्विता का संकेव किया है। राजशेखर मयूर की किवत्व-शक्ति की प्रशंसा करता है।

कवि मातंग दिवाकर का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है। राज-शेखर के एक श्लोक के चातुसार इस चंडाल किन की किनत्न-शिक्त इतनी प्रखर थी कि वह राजा हुई के द्रवार की साहित्यिक मंहली में वास और मयूर की समकोटि का एक सदस्य हो गया। उस्म किन के रिचत जो हो-एक श्लोक उपलब्ध हैं, उनके

<sup>े</sup>श्रहो प्रभावी वाग्देव्याः यन्मातज्ञदिवाकरः । श्रीहर्षस्याभवत् सम्यः समोवास्मयूर्यौः ॥

आधार पर हम उरुके संबंध में इन्छ भी जानने में श्ररमर्थ हैं। प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं थे, बल्कि उनमें से छतेक स्वयं प्रसिद्ध यंथकार भी हुए हैं। वैनकी रचनात्रों को जन-साधारण इच्छापूर्वक नष्ट नहीं होने देगा। नदाहर्या के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि राजाओं के सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं। हर पेए की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है कि शक्तिशाली गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने अपनी अनेक 'काव्य-क्रियाओं से कविराज की उपाधि प्राप्त की । इसके अनुसार उसकी रचनाएं विद्वडननों के लिए 'उपजीव्य' थीं ।' प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' का रचयिता शूद्रक राजा था। उसका समय निश्चयात्मकरूप से हमें ज्ञात नहीं है। हर्ष के पश्चात जो राजा कवि हुए, उनमें ेरीमाभ्युदय' नाटक के रचयिता कन्नीज के राजा यशोवमी; कतनुरि-राजा मायुराज. (आठवीं अथवा नवीं शताब्दी) जिसने 'उदात्तराघव' नाटक, जो श्रव उपलब्ध नहीं है, लिखा; दिन्त ए का राष्ट्रकूट राजा ध्यमोघवर्ष (=१४-=७७ ई०) जिसके कुछ श्लोक छभी तक पाये जाते हैं; धार का राजा मुंज (६७४-६६४ ई०) श्रीर उसके उत्तराधिकारी राजा भोज. जिसने ११ वीं शवाब्दी के प्रारंभ में काव्यों के अतिरिक्त अलंकारादिक विभिन्न विषयों के प्रंथ रचे

भिविद्वज्ञनोपजी ज्यानेका ज्यक्रियाभिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्यः, कॉरपस इंसिक्रपिटयोनुम इंडिकारूम, जिल्द ३, गुप्त लेख नं० १, पंक्ति २७, मूल-ए० ८, अनुवाद ए० १५

<sup>&#</sup>x27;उपजीव्य' शब्द का अर्थ मेरी सम्मति में 'जीविका अर्जन का उपाय' जैसा कि फ़लीट महोदय कहते हैं, नहीं हैं। 'उपजीव'—हस कियापद का अर्थ 'उपयोग करना'. 'प्रयोग में लाना' भी होता है और कदाचित यही अर्थ यहां अभिप्रेत हैं। समुद्रगुप्त ने ऐसे अब्द काव्य प्रथों की रचना की कि विह्ञन भी उसका अध्ययन करते तथा लाभ उठाते थे।

थे—परम प्रसिद्ध हैं। सोख्ढल ने (११ वीं शवाब्दी) विक्रमा दित्य, श्रीहर्ष, मुंज श्रीर भोजदेव के नामों का उल्लेख ऐसे राजाश्रों के उदाहरण में किया है जो कवींद्र थे। राजपूताना में शाकंभरी के राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ 'हरकेलि' नाटक श्रभी तक इस राजा के ११४३ ई० के एक लेख के रूप में श्रंशत: सुरित्त है।

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के प्रथ-कर्ता होने की परिपाटी कायम रही। मुग़ल साम्राज्य के संस्था-पक बाबर का 'तुज़ुक-इ-बाबरी' गद्य-प्रबंध-काव्य का एक आदर्श है। जहाँगीर भी एक प्रसिद्ध लेखक था। अन्य अनेक मुग़ल-राजकुमार और राजकुमारियों ने भी प्रांजल तथा मनोहर पद्य लिखे हैं। मुग़ल सम्राटों के साथ साहित्य-सेवी राजाओं की तालिका का अंत नहीं हो जाता। गत शताब्दी तक बहुसंख्यक हिंदू राजाओं ने इस परिपाटी को कायम रक्खा और शायद ऐसे राजाओं की शृंखला आज भी अद्भट है।

लेखकों की तालिका में राजा हर्ष का स्थान बहुत ऊँचा है। ध्रिधकांश भारतीय तथा योरपीय खालोचकों ने बहुत दिनों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीहर्ष 'नागानंद', 'रताबली' तथा 'प्रियद्शिका' नामक तीन उच्च कोटि के नाटक-प्रंथों के रचिता हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के पद्य-संप्रहों में भी' उनकी

<sup>&#</sup>x27;उपजीव्य' शब्द के इस अर्थ के उदाहरण स्वरूप 'साहित्यदर्पण' का निम्नलिखित पद उद्घृत किया जा सकता है:—

इत्यलं उपजीन्यानां मान्यानां न्याख्यानेषु कटाच्चनिच्चेपेण— 'साहित्यदर्पण' २

<sup>ं &#</sup>x27;संस्कृतमूल—'कवींद्रैश्च विक्रमादित्यश्रीहर्षमुंजभोजदेवभूपालैः —सोड्डललिखित 'श्रवंतिसुंदरी कथा', जिससे 'प्रियदर्शिका' नाटक के श्रनुवादकों ने उद्धृत किया है। नारिमन, जैक्सन तथा श्रोग्डन 'प्रियदर्शिका वार्ड हर्ष', प्रस्तावना ए० ३८

पद्य-रचनाएं पाई जावी हैं। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया गया है कि ये नाटक हर्ष के रचे हुए नहीं हैं। इस विषय में जो प्रमास उपलब्ध हैं हम संन्तेप में उनकी विवेचना करेंगे। पहले ्रिम वाह्य प्रसास पर विचार करेंगे। वास श्रपने 'हर्षचरित' में कम से कम दो बार उनकी पद्य रचनात्रों की त्रोर संकेत करता है। विंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि हर्ष ने उपरोक्त नाटकों में से किसी की रचना की थी। किंतु एक विश्वसनीय साधन से और प्रत्यच्च प्रमाण मिलता है। इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध-यात्री जो साववीं शताब्दी के अंतिम चरस में (६७१-६६४ ई०) भारत का भ्रमस करने आया था, साक-साक लिखता है कि "राजा शिवादित्य केवल साहित्य का श्रत्यधिक प्रेमी था; किंतु उसने स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाहन-जिन्होंने एक नाग को वचने ेोलिए अपने को बलिदान कर दिया – की कथा को पद्य-बद्ध किया था। उसने रंगमंच पर नृत्य तथा नाट्य-कला के साथ उस का अभिनय कराया।" यह कथन स्पन्टतः 'नागानंद' नामक षंस्कृत नाटक की ओर संकेत करवा है जिसे विद्वानों ने बहुत

<sup>ै</sup>इस समस्त विषय के लिए नारिमन, जैक्सन तथा श्रोग्डेन द्वारा श्रंगेजी में श्रात्वादित श्रीहर्ष के 'प्रियदर्शिका' नाटक की भूमिका (१९०८ २५-३६) द्रष्टक्य है। इस विवरण का सारांश इसी ग्रंथ के पारिडत्य पूर्ण विवेचन से लिया गया है।

र (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्याप्तो विषयः—'हर्षचरित', पृ० १२१—अर्थात् उनकी कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन निर्धी हो सकता।

<sup>(</sup>ख) कान्यकथास्वपीतममृतमुद्धमंतम्—'हर्षचरित', ए० ११२, अर्थात् वे कान्य और कथाओं में अनास्वादित अ्रमृत की वर्षा करते थे।

³ इत्तिग, 'ए रेकर्ड आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तक कुष्ठ', भूमिका पृ० १५-२⊏, और मूल ग्रंथ, ए० १६३

दिनों से हर्ष का रचा हुआ माना है। इस रोचक एवं महत्वपूर्ष चाह्य-प्रमाण के अतिरिक्त जो हर्ष को अंथकर्ता प्रमाणित करता है, इस वात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त (जो ५०० ई० में काश्मीर के राजा जयापीड के आश्रय में रहति था) के 'कुट्टिनीमत' में 'रत्नावली' का जिक्र किया गया है और उससे उद्धरण दिए गए हैं। दामोदर गुप्त कहते हैं कि इस नाटक का रचयिता एक राजा है; यद्यपि साफ्त-साफ उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

हमें यह भी बता देना चाहिए कि साहि दियक परंपरा में १७ वीं शताब्दी तक हवें एक लेखक के रूप में ज्ञात थे। सो इंडल (११ वीं शताब्दी) ने उन्हें न केवल किव राजा माना है, किंतु 'श्रीहर्ष' के रूप में भी उनका उल्लेख किया है, अर्थात् वे गीः यानी वाफी काव्य इत्यादि) में आनंद लेते थे। जयदेव उनकी नाम भास, कालिदास, वास-मयूर और चोर के साथ लेता है। समहचीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती ने उनको स्पष्ट शब्दों में 'रतनावली' नामक नाहिका का रचयिता बतलाया है। संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी यत्र-तत्र ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनके रचियता हर्ष माने जाते हैं।

तीनों नाटकों के रचियता के संबंध में जो कुछ प्रमास मिलता है उससे हम इस परिशाम पर पहुँचने को बाध्य होते हैं कि या तो वे सबके सब स्वयं हप के लिखे हुए हैं या किसी ऐसे अज्ञात नाटककार ने उनकी रचना की है जो मानव-स्वभाव के विपरीत प्रसिद्धि का लोभी नहीं था। प्रसिद्धि का लोभ उदारचरित पुरुष्टें के चित्त की अंतिम दुवंलता है। किंतु उसने अपनी भावी प्रसिद्धि के लोभ को संवर्ण करके अपने राजा को अपनी साहित्यिक रचनाओं का वास्तविक कत्तों होने का श्रेय प्रदान किया। यह वात कि तीनों नाटक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचुरहप से प्रमाणित होती है; वशोंक तीनों ही वी प्रस्तावना में सूत्रधार

राजा हर्ष को उनका कृत्ती बवलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्रधार के मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हर्ष को निपुख कवि कहा गया है। वह श्लोक पाय: ज्यों का त्यों तीनों नाटकों में पाया ंप्रवा है। ऐसे रलोकों के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। कहीं-कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए जाते हैं। 'प्रिय-द्शिका' और 'रत्नावली' का भरतवाक्य एक ही है। 'प्रियद्शिका' के तीसरे अंक का तीसरा श्लोक 'नागानंद' नाटक के चौथे अंक का प्रथम श्लोक है। 'प्रियद्शिका' के तीसरे श्रंक का दशम श्लोक 'नागानंद' के प्रथम अंक का चौदहवां रलोक है। इसके अविरिक्त विचार श्रौर शैली से सादृश्य, बार-वार प्रयुक्त पदों, एक ही से पात्र-पात्रियों ग्रौर समान परिस्थितियों से भी यह बात प्रमाणित होती है कि इन नाटकों का रचियता कोई एक ही व्यक्ति था। 🔁 उपरोक्त नाटकों की रचना की कई सताब्दी पश्चात् यह प्रश्न गहले उठाया गया कि उनके वास्तविक रचयिता कौन थे। दं**डी** के प्रसिद्ध अलंकार-यंथ 'काव्यादर्श' के कुछ सत्रहवीं शताब्दी के अर्वाचीन टीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी हैं। काठ्यादर्शकार सम्मट अपने यंथं के प्रारंभिक रलोक में उन लाभों की गएना करते हैं जो काव्य करने से प्राप्त हो सकते हैं। उनमें से एक धन की प्राप्ति है। यंथकर्ता स्वयं अपने कथन के उदाहरस में वास अथवा कुछ हस्वलिखित प्रतियों के अनु-सार धावक को दिए गए स्वर्खीपहार का उल्लेख करता है। किंतु जैसा कि प्रसिद्ध जर्मन पंडित वूलर ने माना है, धावक का नाम

श्रीहर्षो निपुणः कित्रम् परिषदप्येषा गुण्याहिणी लोके हारिच वत्पराजचिरतम् नाट्यं च दज्ञा वयम् ॥ वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं कि पुन-मद्माग्योपचयादयं समुद्दितः सर्वो गुणानां गणः ॥ वकाव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरज्ञतये। सद्यः परनिवृत्तये क्षांतासम्मतत्योपदेशसमुजे ॥

निश्चय ही भूल से बाख के लिए लिखा गया है। हमारे पास इसका कुछ भी विश्वनीय प्रमाण नहीं है कि धावक नाम का कोई किव राजा हर्ष के दरबार में था। यदि यह मान भी लिया जाय कि धावक नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'काव्यकें प्रकाश' गत कथन हर्ष के नाम से प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता के संबंध में हमें कुछ भी नहीं बतलाता। यह तर्क करना निश्चय ही अनुचित होगा कि 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता का अभि-प्राय यह था कि धावक ने राजा के लिए नाटकों की रचना श्रौर उसके पारिश्रमिक-स्वरूप उसे स्वर्गोपिहार प्रदान किया गया। यह तो श्रवश्य स्वीकार करना होगा कि 'काव्यप्रकाश' के अनेक श्राधुनिक टीकाकार प्रारंभिक पद की टीका करते हुए कहते हैं कि धावक किव ने हुई के नाम से 'रत्नावली' की रचना करके बहुत-सी संपत्ति प्राप्त की। किंतु इसके संबंध में यह कहा औ सकता है कि ये टीकाकार स्वयं अपने निज के विषय में ही पारंगत थे। वे ऐतिहासिक तथ्यों के विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक लेखक नहीं थे।

यह भी संभव हो सकता है कि टीकाकारों के हाथ में धावक पाठवाली हस्तिलिखत प्रतियां पड़ी हों और उन्होंने मम्मट के कथन से यह अर्थ लगाया हो जो कि बिल्कुल किएत है—िक धावक ने अपने साहित्यिक अम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, जब कि इसका सीधा-साधा अर्थ यह होता है कि उसे अपनी काव्य-रचना के लिए इनाम मिला। बहुत संभव है कि अलंका-रिकों के दल में परंपरा से यह प्रवाद प्रचलित रहा हो कि राजर हवें के नाटकों की रचना धावक ने की थी। किंतु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 'काव्य-प्रकाश' के फल की अमपूर्ण व्याख्या ही के कारण यह प्रवाद प्रचलित हुआ। यहां पर यह कह देना भी उचित माल्म होता है कि वाण को इन नाटकों का रचियता मानने की बात सर्वथा अस्वीकार कर देने योग्य है; क्योंकि 'हर्षचरित' और उन

की शैली में बहुत विषमता एवं असादृश्य है। अंत में हम इस परि-एाम पर पहुंचते हैं कि उन नाटकों को, केवल अंशतः ही नहीं, बिल्क पूर्णक्ष से राजा हुई का रचा हुआ मानना ही युक्तिसंगत प्युल्स होता है। हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम यह कहकर कि दरबार के किवयों ने उसकी सहायता की, उक्त नाटकों की रचना का सारा अय हुई को न दें। हमें यह कदापि न भूल जाना चाहिए कि हुई के समकालीन महेंद्रविक्रम वर्मा पल्लव ने एक प्रहसन लिखा जो कि काव्योचित मुगों से खाली नहीं है। उसके संबंध में यह कोई नहीं कहता कि उसकी रचना में और किसी का हाथे था।

श्रव हम हर्ष-चरित नाटकों का संत्तेष में वर्णन करेंगे-'प्रियदर्शिका' चार श्रंकों की एक नाटिका है। कहा जाता है कि ्हर्भ के नाटकों में सबसे पहले उसीकी रचना हुई थी। उस समय उसकी प्रतिभा परिपक नहीं हुई थी। इस नाटस में वत्स के राजा उदयन श्रौर श्रंग के राजा की लड़की 'प्रियदर्शिका' की प्रेम-कथा का वर्णन है। कलिंग का राजा भी उस राजक्रमारी पर मुग्ध था और उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित था। परंतु वह अपनी इस मनोकामना को पूर्ण न कर सका और निराश होकर युद्ध करके उसने 'प्रियद्शिका' के पिता को क़ैद कर लिया। किंतु राजकुमारी ने स्वयं अपने पिता के विश्वास-पात्र कंचुकी की सहायता से अपने को क़ैद से बचा लिया। तदु-परांत जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरत्तवा में वह उसके यहां 🐣 दिन व्यतीत करती है और इसीलिए उसका नाम आरएयका पड़वा है। जब उसका रक्तक स्वयं वत्स के राजा उदयन के सेना-पित द्वारा पराजित होकर मारा जाता है, तब वह वंदी के रूप में उद्यन के दरबार में पहुँचती है। उदयन और आरएयका एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। जब उदयन की रानी को इस , प्रेम-संबंध का पवा चलवा है, वन वह कुमारी को क़ैद कर लेवी है। आरएयका निराश होकर विष खा लेती है। किंतु मंत्रके प्रयोग से उदयन उसको पुनर्जीवित कर लेता है। इस वीच में खंग के राजा का कंचुकी अपने स्वामो. का कृतज्ञतापूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए वत्सराज के दरवार में आता है और आर्फ़ एयका को देखकर पहचान लेता है कि वह वास्तव में प्रियदर्शिका ही है। वत्स राजा की सहायता से खंग का राजा अपने सिंहा-सन को फिर से प्राप्त करता है। अंग का राजा इद्वर्मा वत्सराज की रानी की मौसी का पित था। अतः रानी अपनी मौसेली बिहन प्रियद्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है ख्रीर राजा के साथ उसका पास्त्रिवहण कराती है। इस प्रकार यह नाटक आनंदोत्सव के साथ समाप्त होता है।

'रहावली' भी चार श्रंकों में समाप्त एक नाटिका है। विषय श्रीर रूप दोनों दृष्टि से वह 'प्रियद्शिका' से संबद्ध है। इत नाटक का नायक भी राजा उद्यन है। यद्यपि वासवद्ता से उसका विवाह पहले ही हो चुका है, फिर भी वह अपनी रानी की एक दासी सागरिका के श्रेम में फँस जाता है। वह दासी वास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी श्रीर उसका नाम रहावली था। उसके पिता ने उद्यन की स्त्री बनने के लिए वत्स भेजा। किंतु उसका जहाज समुद्र में डूब गया और कौशांबी के एक सौदागर ने उसके प्राण बचाए । श्रंत में वह वत्स के द्रवार में पहुंची और रानी के सिपुर्द कर दी गई। सागर से उसका उद्घार किया गया, इसलिए उसका नाम 'सागरिका' पड़ा। रानी को कुमारी सागरिका श्रौर राजा उद्यन के प्रेम-संबंध की पता चलटा है। वह बहुत नाराज होती है। अतः जब विदूषक उन दोनीं प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की युक्ति सोचवा है, वो वह चसे विफल करने की चेष्टा करती है। (तृतीय अंक) फिर उन्हें इकट्टा देखकर ऋमारी तथा विदूषक दोनों को वह क़ैद कर लेती है। चौथे श्रंक में विदूषक कारोवास से मुक्तःहो जाता है, वह , नमा कर दिया जाता है; किंतु कुमारी रिनवास में केंद्र रहती है। जादूगर के कौराल से महल में आग लग जाती है। कुमारी भारी खबरे में पड़ जाती है; किंतु राजा स्वयं उसका उद्धार दिता है।

इस बीच में लंका के राजा का मंत्री तथा उसका साथी बाभ्रव्य, जो रक्षावती के साथ थे, पोत-भंग से वचकर उद्देशन के दरवार में पहुँचे वहां उन्होंने रक्षावती को, जो उनकी समझ में जहाज के साथ समुद्र में दूव गई थी, देखा और पहचान लिया। अंत में रानी ने रक्षावती को, जो उसकी चचेरी बहन थी, सपना के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी अवसर पर सेनापित रूमर वंत द्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिलता है। यह आनंद विवाह की खुशी को और भी अधिक बढ़ाता है। चौथे अंक में नाटक

'नागानंद' 'भियद्शिका' और 'रत्नावली' से भिन्न है। वह एक नाटक है जो पाँच अंकों में समाप्त होता है और उन दोनों की अपेचा इसका विषय भी कुछ गंभीर है। अंतिम दो अंकों में यह वौद्धपर्म का भाव उपस्थित करता है। इस नाटक के नांदी में भगवान युद्ध की खुति की गई है। इस नाटक की रचना निश्चय ही हुई के जीवन के उत्तर काल में हुई होगी। उस समय उनकी प्रतिभा ही पूर्णक्षेष विकसित नहीं हो गई थी, वरन ने वौद्धधर्म की और भी सुकने लगे थे।

इस नाटक का नायक विद्याधरों के राजा का पुत्र जीमूत-वाहन है। वह सिद्धों के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाश में आबद्ध हो जाता है। जीमूतबाहन, दुष्यंत की भाँति, पहले तो अपने तपोवन में अपनी प्रेमिका से भेंट करता है, किंतु इमारी से मिलने के पश्चात् एक मुनि उसे तपावन से अलग ल जाता है। (पहला संक)

दूसरे अंक में हम प्रेन-विधुरा मलयवती की चदन वृत्तों के

एक कुंज में पाते हैं। वहां उसकी दासी उसके वसस्थल पर चंदन की पत्तियों का उपचार करती है। उसी समय उसका प्रेमी अपने साथी विदूषक के साथ वहाँ आ पहुँचता है। वह वहां कुछ दूर हट जाती है और राजकुमार के सुख से सुनती है कि वह उसके प्रेम में व्याकुल है। अब कुमारी का पिवा मित्रवसु आता है और राजकुमार से अपनी पुत्री के पासि-यहस करने का प्रस्ताव करता है। परंतु राजकुमार जिसको यह पता नहीं है कि जिस से वह भेम करवा है वह उसके मित्र मित्रवसु की लड़की है, इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। मलयवती बहुत निराश हो ज़ाती है श्रीर फाँसी लगाकर मर जाने का संकल्प करवी है। किंतु जीमृतवाहनं समय पर पहुँचकर उसकी रज्ञा करवा है.। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों अपने सुख की पराकाष्ट्रा को पहुंच जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। राज्य के छितू जाने का समाचार भी जीमृतवाहन के चित्त में कोई खलबर्ली नहीं उत्पन्न करना। किंतु नागक तुरंत ही इस बात का प्रमास देता है कि विवाहित जीवन के परम सुख को प्राप्त करके भी वह दूसरों के लिए जीवित रहने के कर्तव्य को नहीं भूला। यह ज्ञात होने पर कि गरुड़देव की ज़ुवा को शांव करने के लिए नित्य प्रति सपों की बिल दी जाती है, वह अपने प्राप्त को देकर भी उनके प्राणों को बचाने का संकल्प करता है। शंखचूड़ नामक सर्प देवता के लड़के को बलि देने की बारी आती है, किंतु राज-कुसार उसके बदले भक्ता करने के लिए अपने को गरुए के सामने उपस्थित करता है। (पंचस अंक) देवीगौरी नायक को फिर जीवित कर लेती है और वह मलयवर्त तथा अपने माता<sup>ह</sup> पिवा के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर आरूढ़ कर दिया जावा है।

हर्ष की कला और शैली

उसके समकालीन बाग्र की जटिल एवं अलंकारिक शैली क

साथ तलना करने की विशेषता उसकी, सरलता है। कवि राजा अपने नाटकों में अपने को एक उच्च केटि के कलाकार के रूप में अभिन्यक्त करते हैं। वे अपनी वस्तुकथा को वड़ी चतुरता के साथ तैयार करते हैं। यदापि वे अपन दो नाटकों— रक्षावली' श्रीर प्रियद्शिका'—में राजा उदयन तथा उसका प्रम-कहानी को ही अपना मुरूप विषय चुनते हैं, तो भी उस परपरागउ प्रवाद को इस ढंग से वर्णन करते हैं कि वह नवीन और एक प्रकार से मौलिक है। जनश्रुति प्रसिद्ध उद्यन की कथा से उक्त दोनों नाटकों में भारी अंतर है। इसमें संदेह नहीं कि हर्ष अपने नाटकों के कविपय पात्र-पात्रियों तथा पारिस्थितियों के लिए कालिदास के कृतज्ञ हैं। कितु संस्कृत साहित्य में इस भारवीय शेक्सिपयर की अनोसी रिवित को देखते हुए यह ऋण अनिवार्य था। इस के अविरिक्त दोनों नाटककारों ने अपने नाटकों के लिए जो विषय चुने थे, उनमें कुछ साहश्य है (उदाहरखार्थ का।लदास के 'माल-विकामित्र' और हर्ष के 'प्रियद्शिका' में।। हर्ष अपने पात्रीं का चरित्रवित्रण वड़ी कुरालवा के साथ करते हैं और साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि प्रेम को भावना की ऋभिन्यकि सें वे सिद्धहरत थे। साथ ही मानव-हृदय के अन्य गंभीर उदार भावों के वित्रण करने में भी वे कम सफल नहीं रहे। नायक नापानंद षौद्ध-धर्म का आदशै था। वह आतम-त्यागी, उदारचेता तथा ष्टंढ्प्रविज्ञा है। दूसरे के प्राप्त को वचाने के लिएं वह स्वयं वारवापूर्वक मृत्यु का सामना करता है। वह परीपकार का अवतार है। हर्ष के पास वर्णनात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। कला प्राकृतिक पदार्थी तथा मानव-भावनाओं के जो वर्णन उन्हों-ने किए हैं वे सराहनीय हैं। भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है, उसमें

<sup>े</sup>देखिए, 'नारिमन, जैक्सन और ओग्डेन का 'वियद्शिका याई इवें', पृत्र देश के तक ।

कहीं कृतिमता नहीं आने पाई है। अलंकारों का प्रयोग ने वकी
दुशलता के साथ और प्रभावोत्पादक रूप में करते हैं। उनके
नाटकों की संस्कृत सरल और सुंदर है। सब बातों पर दृष्ट्र
रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत किवयों में दृष्ट्र
को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उत्तर कालीन हिंदू लेखकों की
दृष्टि में 'रलावली' को बहुत ऊँचा स्थान मिला था। 'सदुक्तिकर्णामृत' जैसे संस्कृत के पद्य संप्रहों में उसके श्लोक प्रौढ़रचना
के उद्यहरण के रूप में उद्यृत किए गए हैं। साहित्यिक रचना
की अनेक विशेषताओं को सोदाहरण सममाने के लिए अलंकारप्रथों के रचयिताओं ने उनके नाटकों विशेषतः 'रलावली से
स्वच्छंदता-पूर्वक उद्धरण दिए हैं।

उपरोक्त तोन नाट कों के अविरिक्त दो अन्य संस्कृत काव्य हुई के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका विषय वौद्धधर्म है। उनमें हो एक 'सुप्रभारतोत्र' है। इसमें २४ रलोकों में युद्धदेव की खुति की गई है। दूसरे काव्य का नाम 'अष्टमहाशी नैत्यसंस्कृतस्तोत्रं' है। उसमें आरु महान नैत्यों का गुण-गान पाँच श्लोकों में किया गया है। उसके श्लोक सुन्दर हैं। मृत संस्कृत प्रंथ चीनी लिपि में अब तक सुरिवत है। इनके अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन श्लोक और हैं जो संस्कृत के पद्य संप्रहों में उनके नाम से उद्घृत किए जाते हैं। ये श्लोक उनके उपलब्ध नाटकों में नहीं पाए जाते। 'प्रयद्शिका' के संपादकों को भाँति हम भी यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि मधुवन और बंसखेरा के लेखों के फल को स्वयं दर्ष ने लिख बाया था। विकृत इस कथन का समर्थन करने, के लिए हमारे पास कुछ भी प्रमास नहीं है। लेख-गत श्लोकों से निरचयात्मक रूप से इस संबंध में कुछ निर्णय करना असंभव

१दिखए, नरिमन जैक्सन तथा श्रोग्डन संपादित 'प्रियदर्शिका नाई हर्ष' की भूमिका ए० ४४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>उक्त 'प्रियदर्शिका' की भूमिका, पृ० ४३

है। किंतु यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का पांडु-लेख महाज्ञपटल के अधिकरण में तैयार कराया गया था भीर उसके द्वारा स्वीकृत हुआ था। अंत में राजा ने उस पर ्प्रपनी स्वीकृति दी।

यह कहना अभी अवशेष है कि केवल विद्वानों के आश्रय-दाता और किंव होने के नाते ही इनिहासकार हुए का वर्णन कर संतोष नहीं कर सकते। वे सुशिक्ति और सुसंस्कृत विचारों के व्यक्ति थे। माल्स होता है कि उनमें आगाध पांडित्य ही नहीं या, वरन् वे लिलत कलाओं में भी पारंगत थे। वास ने लिखा है कि वे सब विद्याओं और संगीत के लिए सरस्वती के गृह-स्वरूप एवं लिलत कलाओं के लिए 'कन्या-अंतःपुर' स्वरूप थे।' हमको इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि हुए संगीत ो प्रेमी और गुण्डा थे। चाहे वे स्वयं दुशल सांगीतिक न रहे हों; परंतु वे सुदत्त सांगीतिझ की माँति वीसा-वाद्य को सुना करते थे। वे एक गुण्डा की माँति कला की कृतियों को खूब पहचानते थे। वन दिनों राजकुमारों को लिलत कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। चंद्र पीड़ की शिक्षा का जो वर्णन वास ने किया है दसे

श्सर्वविद्यासंगीतकगृहिनव सरस्वत्या, कन्यान्तःपुः मिव कलानां— 'हर्षचरित', पृ० १२०

द्धापारलां गुननुतं श्रीसंतानवलियनी कुतियोगियालवीणां स्मावरतचिति चरणानां वादयतामुपवीणायतिय स्वरच्याकरण-विशारदं अवणावतं समधुकरकुलानां कलव्यणितमाकण्यन्तम्। —'हर्षचरित', पृ० ११६-१७

इसका भावार्थ यह है:—हर्ष के कानों में कुएडल सुशोपित ये जिनमें भिण लगे थे। इनका अग्रभाग ही मानों एक छोटी सी वीणा भी और मिण की गुलाबी किरणें उसकी तंत्रियों के समान थीं। राजा के कानों के पास मन-भनाते हुए भीरे अपने सदा चंचल पैरों से मानों इस वीणा को बजा रहे थे। हर्ष एक कुशल संगीतज्ञ की भीति इस गत की सुन रहे थे।

एक दम किल्पन न सममता चाहिए। उउजियती के राजकुमार ने भरत तथा अन्यान्य द्वारा निर्धारित मृत्य नियमों में नारए, आदि की संगीत विद्या में तथा बांसुरी आदि वाद्य एवं चित्रकला में बड़ी दुशजता प्राप्त की थी।

यह मत स्थिर किया गया है कि हर्ष का हस्ताचर श्रसाधारए रूप से सुंदर था। इसके प्रमाण में वंसखेरा लेख का प्रमाण उपस्थित किया जाता है। श्रजुमान किया जाता है कि उस लेख में हर्ष दा अपने हाथ का बनाया हुआ हस्तात्तर है। उसमें साफ साफ लिखा है "स्वहस्वो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य"। सिमथ का मत है कि नाम असली को देख कर खोदा गया था। किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखावट लेख की लिपि से विनक भी भिन्न नहीं है न्त्रीर यह मालूम होता है कि लेख को हर्ष के महाज्ञपटल के आज्ञानुसार ईश्वर नाम के लेखक ने उत्कीर्ण किया था। हमें यह स्वीकार करना होगा कि या तो संरूर्ण लेख हर्ष के हाथ से लिखा गया था, अथवा नाम सहित सारा हं स अनुमानतः लेख-विभाग के किसी कर्मचारी का तिसा होगा। मेरी सम्मति में लेख उस्कीर्ण करने वाले ईश्वर के सामने मूल लेख भी एक साफ तथा सुरपण्ट प्रति थी श्रीर वह लेख-दफ्तर में तैयार की गई थी। उसमें हर्ष का नाम प्रायः उसी रूप में था जैसा कि छपे और टाइप किए हुए सरकारी काराजातों पर श्रफसरों के नाम लिखे र ते हैं और उनके सामने ब० खु० रहता है। यह कोई नहीं कहैगा कि ये नाम स्वयं अफ़सरों के हाथों सं लिखे जातें हैं। 'स्वहस्त' शब्द का अर्थ वही है जो ब० सु० का है। आवश्यक हप से उसका अर्थ यह नहीं है कि स्वयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हर्ष का हरतात्तर असाधारण रूप में अच्छा रहा होग़ा जब वे राज्य के सा गरण काग्रजावों, पर इतने सुंदर ऋचरों में हस्ताचर करते थे। में इस परिमास पर एहुँचता हूँ कि वसखेरा के लेख में इप

िंडंबेब ह्यं कि तथा विद्वानों के संरक्षक

का जो नाम पाया जाता है वह स्वयं हुए का लिखा हुआ नहीं है। मैस्र व्या वलमी के लेखों में राजाओं के इसी प्रकार के इस्तख्व अनेक बार मिलते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ने राजाओं के हाथ के बनाए हुए हस्ताचर नहीं हैं क्योंकि ऐसा विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन भारत के इतने अधिक राजाओं की लिखावट अन्हों होती थी। यदि हम इसे मान भी ने तो यह कहता एकदम कठित है कि सभी राजाओं ने न्यूता-धिक एक ही से अवर, जैसा कि उनकी लिपियों से प्रतीत होता

किंतु उपरोक्त वातों से हमारे इस कथन पर कुड़ भी व्याघात तहीं पहुँचता कि हुषे एक प्रशंह बिद्धान, उच्चकाटि के प्रंथ-कर्ता है तिवे होंगे। भी सुसंस्कृत थे। प्राचीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के पुष्ठों में उनका नाम सदा देदीत्यमान रहेगा।

## नवम अध्याय

## हर्ष का धर्म

किसी व्यक्ति-विशेष का धार्मिक विश्वास उस काल की धार्सिक श्रवस्था का परिगाम है जिसमें वह रहता, विचरश करता और जीवन व्यतीत करता है। साधारणतः समाज की डेस समय जो धार्मिक अवस्या थी उसका वर्णन हम विस्तार के साथ आगे के एक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस समय समाज में मुख्यतया तीन मत् प्रचलित थे—वौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन । बौद्ध-धर्म यद्यपि निश्चय ह्यप से पवनोनमुख था तथापि अभी उसकी शक्ति बड़ी जबद्स्त थी। पूर्वी भारत और वैशाली जैसे प्रदेशों को छोड़ कर जैनधर्म करू प्रभाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पौराणिक देवताओं को मानतेवालों की संख्या अधिकांश प्रांतों में बहुत अधिक थी। यद्यपि धार्मिक श्रसहिष्णुना तथा धर्मांवता का एकद्म श्रभाव नहीं था, फिर भी विभिन्न मतों के अनुयायियों का पारस्परिक छ्यवहार मित्रतापूर्ण था। किसी एक देवता की उपासना करने वाता बारी बारी से उस काल में प्रचलित सभी प्रकार की उपा-सना करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहता था।

जिस कुल से हर्ष का संबंध था वह अपनी धार्मिक सहित्साना तथा सर्वधर्म-समन्वय के लिए खुन प्रसिद्ध था। हर्ष के संबंधियों और उनके पूर्वजों में से प्रत्येक व्यक्ति, यद्यपि किसी एक खास देवता का भक्त था और उसीकी पूजा सच्चे हृदय से करता था, तो भी वह अन्य देवताओं की उपासना से विमुख नहीं रहता था। हर्ष का एक दूर का पूर्वज पुष्यभूति शिव का अनन्य ब्पासक था। यचपन से ही शिव के प्रति उसके हृद्य में स्वा-भाविक भक्तिभावना जामत हो गई थी। स्थानश्वर नगर में द्यासना के प्रधान विषय शिव ही थे। वहां घर-घर परशुपाणि शिव की उपसना होती थी। हम 'हर्ष वरित' में पुष्यभूति को ससशान-भूमि में शव की छाती पर चढ़ कर वैवालसाधना के भयंकर अनुष्ठान में भैरवाचार्य नामक महाशैव की सहायता करते हुए पाते हैं।

हर्षे के पिता प्रमाकरवर्द्धन स्वामाविक प्रवृति से सूर्य के श्रनन्य उपासक थे। वे वे प्रविदिन सूर्योदय के समय पूर्वामिशुख होकर पद्मराग के वने हुए एक पवित्र पात्र में रक्त कमलों का एक गुच्छा लेकर सूर्यदेव को अध्ये देते थे। वह पात्र मानों उनके हृद्य की भाँ ति सूर्य के ही रंग से अंशतः रंजित होता था। अर्घ्य देने के र्ञावरिक्त संवान पाने की इच्छा से वे नित्य प्रावः, मध्याह वथा संध्या समय आदित्यहृद्य मंत्र का जप करते थे। मधुवन ख्रौर वंसखेरा के लेखों तथा से।नपव के मुहर में प्रभाकरवर्द्धन की 'परमादित्य भक्त' कहा गया है। हर्ष के ज्येष्ठ आता राज्य-बर्द्धन मधुवन और बंधखेरा के लेखों में 'प्रमसीगव' कहे गए हैं, किंतु स नपत के मुहर में 'परमादित्य-भक्त' वतलाए गए हैं। माल्म होता है कि राजकुमार बौद्धधर्म के उपदेशों से प्रमावित हुए थे। सं व्वतः बौद्धधर्म की प्रश्नुत्ति के कारण ही उन्होंने प्रभा-करवर्द्धन भी मृत्यु के अनंतर संयास प्रहण करने का संकल्प किया। किंतु बुद्ध के प्रति उनशी जो भक्ति थी उसका अर्थ यह नहीं है कि वे हिंदू धर्म के देवताओं, विशेषकर सूर्यदेव से जा कि राजकुल का उपासना के प्रवान विषय थे विमुख हो गये थे। यहां पर यह लिख देना असंगत न होगा कि बाए उनकी बौद्ध-

<sup>े</sup> गृह गृह भगवानपूच्यत खण्डारशुः, 'हर्षचित्त', पृ० १५१

<sup>ै</sup> निसर्गंत एव च स नृपतिरादित्यभक्तो त्रभूव—'हर्पकरित', पृ० १७=

<sup>•</sup> प्रतिदिनमुद्ये • • • पाड मुखः • • • पवित्र पद्मरागपात्रनिहिते हाद्ददयेनेव सूर्यानुरक्तेन रक्तकसलपराडेनाई ददी—पृत्र १७=

धर्म की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। हम कह सकते हैं कि राज्यवर्द्धन ने हर्ष की भांति ही छानेक देवता औं की उपासना की।

हुई के धर्म के विषय में ज्ञान और निश्चयात्मक है। इसके लिए हमें चीनी यान्नी ह्वेनसांग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए; क्योंकि उसने अपने भ्रमए-वृत्तांत में राजा के संबंध में भी कुछ विवरण दिया है। लेखों में उन्हें (परममाहेश्वर) लिखा हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वे राजकुल के अन्यतम प्रधान देवता शिव के अनन्य भक्त थे। सूर्य रेव के बाद शिव जी ही निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सर्वप्रधान देवता थे। बाए हमें बतलाता है कि शशांक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने के पूर्व हर्ष ने बड़ी भक्ति के साथ यगवान नील-लोहित की पूजा की। वेहर्ष के राज्य की मुहर पर बुष का चित्र अंकित हो छ था । शशांक के विरुद्ध प्रस्थान के वद ही श्रीहर्ष सरस्वतीतटस्थ पक मंदिर में दर्शन करने गए जो राजधानी से दूर न था। यहां . मामात्तपटलक उससे मिलने के लिए त्राया और एक नवीन वनी हुई सोने का वृष-चिह्नित-मुद्रा उनको समर्पित की ै इससे भी सिद्ध होता हैं कि हर्ष में शिव-उपासना. की प्रशृत्ति पर्यात मात्रा में थी। साथ ही हर्ष ने भी सूर्यदेव की उपासना की उपेदा कभी नहीं की 13 उन दिनों ब्राह्मणों, आचार्यों, माता-पिता और गाय

<sup>े</sup> त्रिरचय्य परमया भक्त्या भगवतः नीललोहितस्याचीम् — 'हर्षचिति'. प्र० २७३

र प्राप्ता तपरनिकः ''' वृषांकामभिनवषटितां हाटकमयीं मुद्रां समुप्तिन्ये —'हर्षचरित', पृत्र २७४

<sup>े</sup> देखिए हर्षचिति, पृ ११६ का यह पद ''कर्णात् मित्रप्रियं'' अर्थात् वे सूर्यं को कर्ण से भी अधिक विष थे।

प्रयाग में महाभिन्नादान के श्रवसर पर श्रीहर्ष ने प्रथम दिन बुद्ध की मिन की प्रतिष्ठा की, दूसरे दिन ख्रादित्य की ख्रीर तीयरे दिन र्शरवरदेव ख्रथात मदेशवर की जीवनी पृ० १८६

का आदर करना हिंदू-धम का महत्व-पूर्ण अंग था। हर्ष ने वाहाणों का समुचित आदर करने में कोई कभी नहीं रक्षी। वाण अपने गंग में अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणित करता है। उन्होंने शशांक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होते समय बाह्यणों को बड़ी-बड़ी भेटें दीं। वाण का, जो स्वयं एक आदश बहाण था—कथन है कि बाह्यण लोग उन्हें अपना सदा कटिबद्ध सहायक सममते थे। इसमें लेशमात्र भी संदेह का अवकाश नहीं है कि ज्यासना के अन्य दिषयों के संबंध में हर्ष दूसरों के लिए उदाहरण-स्वरूप थे।

अपनी माता के प्रति उनके हृद्य में जो प्रगाढ़ सम्मान और प्रद्वा थी वह 'हर्षचरित' के एक पढ़ से पाठकों को पूर्यनया स्पष्ट हो जाती है। इस पढ़ में वास ने उनको अपने पित के जीवन- काल में ही जल कर सर जाने के भीषस संकल्प से डिगाने के लिए हर्ष के विफल प्रयत्नों को बड़े ही काहर संबंध के वर्षन किया है। 3

हैन सांग के दिए हुए अनस मृतांत के आधार पर इतिहास कार इस बात से सहमत हैं कि हर्ष की प्रमुत्त उसके उत्तर कालीन की बन में बौद्धभम की खोर हो गई थी। किंतु हमें यह याद रवन चाहिए कि उन के बड़े भाई बौद्धभमें के पक्के अनुयायी वी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भी उनके हृद्य में तथागत (बुद्ध)

<sup>े</sup> दत्वादिजेन्यो रत्नवंति राजतानि जातस्यमयानि च सहसशस्ति-सपात्राणि कनकपत्र नतालंकतशक शृ'ग शिखरा गार्चावुदेशः —'हपैचरित, पृ० २७३

<sup>े</sup> निमेः सुसहाय—'हर्पचरित्त', पृ० ११२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देखिए हर्पचिति, पृ० २२७, २३२

<sup>&</sup>quot;देव परित्रायस्य, परित्रायस्य जीवत्येव मर्सेर किमप्यध्यवस्तितं देव्येति" से प्रारंभ करके "देव्यपि यशोमती … "सरस्त्रती तीरं मगौ तत्रच "" "सगवंतं " "वित्रभानुं प्राविशत्" तक ।

धर्म के प्रति सम्मान निश्चय ही बना रहा होगा। इसके श्रति-रिक्त बौद्र सहात्ना दिवाकर सित्र ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छ ला होगा, जैसा उन्होंने उनकी बहिन राज्यश्री पर डाला था। इसको यह निश्चय सममता चाहिए कि वौद्ध-धर्म की खोर उन 🖈 का भुकाव उसी समय हुआ था, जब कि विंध्य के जंगल में उक महात्मा से उनकी भेंट हुई थी। बाण बवलाता है कि यदापि हर्ष ने राज्यश्री को आत्महत्या करने से रोका था; किंतु उसने काषाय वस्त्र धारण करने की अनुमित प्राप्त करने के लिए अपने भाई से प्रार्थना की थी हर्ष उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए , तैयार थे; लेकिन इस शर्त पर कि जब तक वे अपने शतुओं से बद्ता लेने के संकल्प को पूरा न कर लें तब तक वह ऐसा करने से दकी रहे। साथ ही हर्ष ने दिवाकर मित्र से प्रार्थना भी की थी कि वे कुपया कुछ समय तक उसका आतिध्य स्वीकार करह शोक-प्रस्ता विहन को धामिक बातें सुनाएं और उपदेश तथा सलाह दें। इतिहासकारों ने प्रायः इस वात की अवहेलना की है कि राजा और उनकी बहिन के साथ महल में ठहरने के कारए दिवाकर मित्र ने बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रति उनके हृदयों में प्रगाद सम्मान पैदा कर दिया था। उस महात्मा ने राजधानी में अपना दिन ज्यतीत किया और भाई एवं बहिन के चित्तों को चौद्धधर्म के भावों से भर दिया। किंतु दिवाकर मित्र के इस काम को पूरा करनेवाला हैनसांग था। उसने महायान शाला के बौद्धधर्म के प्रति राजा के ध्यान को खत्र ध्याकर्षित किया। हैनसांग ऋौर हर्ष की भेंट बंगाल में खजुविर नामक स्थान में 🎤 हुई जब कि वे गंजाम के आक्रमण से वापस आ रहे थे। यात्री ने राजा को महायान धर्म के सिद्धांनों को सममाया। राज्यश्री भी भाई के पीछे बैठ कर उनके व्याख्यान को सुन रही थी।

<sup>&</sup>lt;sup>र द</sup>नीवनी' **५०** १७६

श्रवः हैनसांगं का काम हीन गन मत की त्रुटियों को दिखाकर हर्ष के हृदय में महायान मत के लिए जोश पैदा करना था। किंतु यहां पर यह भी लिख देना चाहिए की राजा और द्वेनसांग के बीच जो भेंट हुई उससे केवल राजा का दित ही नहीं हुआ, बल्कि उनमें कुछ धर्मायता भी बढ़ गई। मालून होता है कि हुषें ने घामिक बाद-विवाद करने की प्रयुत्ति को धर्म के आवार्य हेनसांग से श्रंशवः प्राप्त किया; किंतु यह भाव वास्तविक धार्मि-कता के पूर्णतया अनुकूल न था। नए मत के लिए उनमें इतना जोरा था कि उन्होंने तुरंत कन्नीज में एक महती सभा वुलाई। उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए। इस सभा का उद्देश्य उस काल के अन्य मवों में महायान की श्रेष्ठवा सिद्ध करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर हैनसांग के रचे हुए ,महायान शास्त्र का प्रचार करना था। जैसा कि डा॰ मुकर्जी कहते हैं उस सभा में हर्ष ने असहिष्णुवा का प्रदर्शन कियां जी कि उनकी साधारण शासन-नीति के प्रतिकृत था। इस देखते हैं कि उस सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसमें न्याय और श्रीचित्य का प्रायः श्रभाव था। सचसुच उसमें कोई वाद-विवाद ही नहीं हुआ। हैनसांग के साथ विवाद करने की हिम्मत किसी ने नहीं की क्योंकि राजा की श्रीर से यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि "जो कोई उसके (यात्री) विरुद्ध वोलेगा उसकी जीभ काट ली जावेगी"। बात यह थी कि हीनयान संप्रदाय के श्रनुयायी हैनसांग का प्राण लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे श्रीर इसीके परिसामस्वरूप उक्त श्राशय की घोषसा की गई थी; किंतु वास्तव में उसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी। उसके कारस वाद-विवाद की शर्ते विलक्क अन्यायपूर्ण हो गई थीं। हैनसांग की विजय एकांगी थी। अनेक व्यक्तियों ने उसे अभदा

¹ नुकर्जी, 'इर्ष', पृट १४३

स्थिति को दृढ़ करना चाहा था। यह उनकी धार्मिकता की नीवि श्रीर बुद्धिमत्तापूर्ण वथा दूरद्शितामय होवी वो हुई संभवतः मासणों द्वारा बौद्धधर्म के सर्वनाश को रोकने में सहायक होते। इससे महाणों को वेदों की प्रामाखिकवा श्रीर यज्ञों की उपयोगिता पर दृढ़ विश्वास हो गया।

हर्ष धार्सिक बाद विवाद के प्रेमी थे। जिस युग में उनका त्रार्विभाव हुत्रा, वह धार्मिक वाद्विवाद के लिए प्रसिद्ध था। विरोधी सिद्धांतों के माननेवाले आपस में वाद-विवाद किया करते थे। ह्वेनसांग<sup>२</sup> का कथन है कि उन्होंने सब मिचुत्रों को परीज्ञा तथा वाद विवाद के लिए एकत्रित किया और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार एवं बौद्धदर्शन और विनय के ज्ञान के लिए पुरस्कार दिया। उन्होंने विशेषरूप से उन श्रमखों का सम्मान किया, जिन्होंनें विनय में निर्धारित सदाचार के नियमों के पालन में श्रपना अच्छा परिचय दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने गंगा के वट पर स्तूप बनवाए तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों में मठों की स्थापना की। यात्रियों के लिए उन्होंने घर्मशालाएं बनवाई, जिनमें उनके खाने पीने का प्रबंध था और आवश्यकता होने पर सुदन चिकित्सक उनको श्रीपधि देते थे। इस प्रकार उन्होंने चौद्ध-धर्म के प्रति अपने ज्वलंत प्रेम का प्रचुर प्रमास दिया। वे प्रतिदिन ष्ट्रपने स्थान पर एक हजार बौद्ध भिन्नु श्री तथा ४००, त्राह्मासी को भोजक करवाते थे। वर्ष में एक बार वे सभी बौद्ध भिन्नु औं को एकत्रित करते और अपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती, इरकीस दिनों तक वराबर देते रहते थे। उनकी दानशीलता का एक महा श्रलौकिक उदाहरस जिसकी वौद्धों ने मुक्तकंठ से प्रशंखा की है। यह है -

वाटर्स, जिल्द १, ५० ३४४

वैषेयं, मिडिएवल इंडिया', पृ० ३३६

''पुरव के वृत्त को आरोपित करने में उन्होंने इतना अधिक प्रयत्न किया कि वे खाना और सोना भूल गए''।' यद्यपि उनमें बहुत अधिक धार्मिक उत्साह था और बौद्धधर्म की उन्नित के जिए उन्होंने बहुत कुछ किया था; तथापि भारत के धार्मिक इतिहास में वे अपना नाम अमर करने में असफल रहे। अशोक और कनिष्क की भाँति जो बौद्धधर्म के इतिहास में महान व्यक्ति हैं और जिन्होंने उस धर्म पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है—हर्ष अपना नाम नहीं कर सके। अपने उत्तरकालीन दिनों में उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उसके लिए वे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके, जो स्थायी होता।

<sup>े</sup>वाटर्स, जिल्द १, १० ३४४

### दंशम ऋध्याय

## शासन-प्रवंध

महाराज हर्ष के समय में जो शासन प्रखाली प्रचलित थीं वह गुप्तकाल की थावी थी। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन शासन पद्धित ही कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ हर्ष के काल में प्रचलित थी। राजा के नीचे, दाथित्वपूर्ण पदों पर जो कर्मचारी काम करते थे उनके नाम प्रायः एकदम वे ही थे जो गुप्तकाल के कर्मचारियों के थे। मौर्य तथा गुप्तकाल की शासन-संस्थाओं तथा कर्मचारियों के नाम में कुछ अंतर था; किंद्र गुप्त तथा हर्ष काल के नामों और संस्थाओं में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था।

शासन का उच्चतम श्रधिकारी राजा था। वह 'परमभट्टारक'रें 'महाराजाधिराज' 'परमेश्वर', 'परम देवता', 'सम्राट्', 'एका-धिराज', 'चक्रवर्ती' तथा 'सार्वभौम' श्रादि उपाधियों से विभूषित होता था। राजा देवता माना जाता था और सममा जाता था कि धनद, वरुष, इंद्र, यम श्रादि विभिन्न देवताश्रों के गुण उसमें

'राखालदास बनर्जी, 'दि एज आव् दि इंपीरियल गुप्ताज' — दूसरा अध्याय,—ए० ६६

र'परमभद्दारक महाराजाधिराज'— श्रीहर्ष के लिए इस उपाधि का प्रयोग स्वयं उनके लेखों में किया गया है। 'परमेश्वर' उपाधि कां प्रयोग पुलकेशी द्वितीय के लिए चालुक्य-लेखों में तथा श्रीहर्ष के लिए 'हर्षचिरत' में पाया जाता है (देव: परमेश्वरो हर्ष:— 'हर्षचिरत', पृ० हैं। १२१)। 'परमदैवत' उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के लिए हुआ है। फ्लीट के गुप्त इंसिक्प्शंस' के लेख नं० ३३ में 'सम्राट्' उपाधि का प्रयोग हुआ है; ३२ नं० के लेख में 'सर्वाधिराज' उपाधि का उल्लेख मिलता है। 'रत्नावजी नाटक' में 'सार्वभीम' पद का प्रयोग किया गया है—मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० १०३ मौजूद हैं। अपनी सर्व-प्रथम भेंट के समय श्रीहर्ष का वर्णन करता हुआ वास लिखता है कि 'वे सब देवताओं के सिम्मलित अवतार थे।' शासन-प्रवंध में राजा स्वयं सिक्रय भाग लेते थे। देख्यपने मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आज्ञापत्र तथा घोषए। पत्र' निकालते थे; न्यायाधीश का काम करते थे; युद्ध में सेना का नेतृत्व प्रहस करते और अपनी अजा के कल्यास के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य करते थे। इस प्रकार उनके हाथ में अनेक प्रकार के कार्य थे। सभी सामलों में वे अंतिम अधिकारी थे। उनके निर्द्ध के विकद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी।

मारवीय राजे बहुधा अपनी प्रजा की अवस्था का प्रवा लगाने के लिए अपने राज्य में अमाण करते थे। इस संबंध में हमें महाराज अशोक का उदाहरण मिलमाँ ति ज्ञाव है। अशोक की माँति शाता हर्ष ने भी अपने राज्य में दूर-दूर तक अमाण किया। हमें वतलाता है कि शीलादित्य ने अपने पूर्वी भारत की यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार कजंगल (राजमहल) में अपना दरवार किया। जब सम्राट् दौरे पर रहते थे तब उनके उहरने के लिए प्रत्येक विश्वामन्थल पर घास-फूस तथा शाखाओं का वासगृह बनाया जाता था। उस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस स्थान से क्रांचार का उल्लेख मिलता है। एक दूसरा जयस्कंधावार अजिरावती नदी तेत पर मिलतारा का था जहां वास सर्वप्रथम महाराज हर्ष के दरवार में लाया गया था। शिविर के वर्षन की पढ़कर यह

भ्रम्बदेवावतारमिवैकत्र'—'हर्षचरित', पृ०, ११३ । वाण ने ग्रन्य स्थलों पर उन्हें शिव, इंद्र, यम, वरुण, कुवेर, जिन (बुद्ध) से श्रेष्ठ ठहराया है—'हर्पचरित', पृ० १३१

व्वाटर्स, जिल्द २. पृ० १८३

संदेह नहीं रह जाता कि हर्ष बड़ी शान-शौंकत के साथ भ्रमण करते थे। उनकी सेना और सामंतगण उनके साथ-साथ चलते थे। वर्षा ऋतु के चतुर्मास में ही हर्ष भ्रमण के लिए बाहर नहीं निकलते थे। क

हैनसांग राजा के परिश्रम तथा उनकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है, "राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था—दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष दो भाग धामिक कृत्यों में बीतते थे। वे काम से कभी थकनेवाले नहीं थे, उनके लिए दिन का समय ही बहुत कम था। अच्छे कामों में वे इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोना और खाना तक भूल जाता था।

महाराज हर्षे अर्थशास्त्र के यंथों में निर्धारित आदर्शीं का अनुसरण करने की चेष्टां करते थे। इन् यंथों की देखने से हैं में ज्ञात होता है कि राजा का समय-विभाग बड़ी सावधानी के साथ किया गया था। उनका सारा समय धार्मिक कामों तथा शासन-संबंधी मामलों में बँटा हुआ था।

राजा की सहायवा के लिए मंत्रियों का एक दल था। ये मंत्री सचिव अथवा अमात्य कहलाते थे। श्रीहर्ष के युग में महामात्य शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में प्रायः नहीं होता था। 'हर्षचरित' तथा हर्ष के दो लेखों में हमें अनेक महामात्यों के नाम मिलते हैं। गुप्तकाल की ही भाँति मंत्री, संधि-विश्रहिक, अच्चपटलाधिकृत तथा सेनापित बहुत ऊँचे पद के मंत्रियों में से थे। महाराज हर्ष का प्रधान सचिव समवतः उनका ममेरा भाई भांडी था। राज्यि वर्द्धन के अल्प शासन-काल में मांडी राजनीति हों तथा दरबारियों का नेता था। श्रीहर्ष का संधि-विश्रहिक अवंती था, जिसने उनकी आज्ञा से देश के समस्त राजाओं के लिए इस आश्रय की घोषणा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स जिल्द १, पृ० ३४४

प्रकाशित की थी कि या तो वे सम्राट् की श्रघीनता खीकार करें या युद्ध के लिए तैयार हो जावें। उनका सेनापित सिंहनाद एक ष्टुद्ध पुरुष था। हुर्ष के पिता की उस पर बड़ी छपा रहती थी। सिंहनाद अपनी परम वीरता,संदर शारीरिक गठन तथा आचरण की उत्कृष्टवा के लिए प्रसिद्ध था, सैकड़ों युद्ध-चेत्रों में नायक रह चुका था। राजकुल की राजभक्ति-पूर्ण सेवाओं के कारण उसने शासन में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया था। र ऐसे चतुर मंत्री अपने स्वामियों को वहुधा सत्परामर्श देते तथा अवसर पड़ने पर उन्हें सावधान करते रहते हैं। राज्यवर्द्धनं की मृत्यु के परचात् सिंहनाद् ने हर्ष को निर्भय होकर उनके हित का परामशी दिया था। दूसरा बुद्धिमान मंत्री स्कंदगुप्त था, जो गज-सेना का सेना १ ति ( अशेषगजसाधनाधिकृत ) था । वह भी राख्य का एक अघान कर्मचारी था। उसने हर्ष को अमपूर्ण असावधानी के खतरों 3 से सचेत किया था। स्कंद्गुप्त का नाम हर्प के लेखों में भी श्राया है। इन लेखों में उसे 'महाप्रमातार' श्रीर 'महासामंत' कहा गया है। माल्म होता है कि प्रत्येक सेना का पृथक पृथक सेनापति होता था । संपूर्ण सेना प्रधान सेनापति के अधीन थी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>'हर्षचरित', पृ० २६४

<sup>े</sup> चममनिमहामहरः हरितालशैलावदातदेहः परिखतमगुण्याल-प्रकाडप्रकाशः प्रांशुरितशौर्थीन्मखेव परिपाकमागतो—'हर्पचरित', पृ० २५७

अप्रमाददोषाभिषंगेषु बहुश्रुतवार्ता एव प्रतिदिनंदेवः—'हर्षचरित',

वाण ने स्कंदगुप्त का वर्णन जिस पद में किया है उसमें गजों के संबंध में कोई रोचक वार्ते मिलती हैं—उदाहरणार्थ उसमें लिखा है कि गणिका की सहायता से अरखपाल हाथियों को पकड़ते थे, नाग बन के रक्षक होते थे जो कि नाग बन-वीथिपाल कहलाते थे।—'हर्ष-चरित', पृ० २ तथा आगो।

फंतल अश्वारोही-सेना का एक अफसर था। वह एक बड़े कुल ्का था और राज्यवद्धन का बड़ा ही छुपापात्र रह चुका था। हुई की चलती हुई सेना का वर्णन करते समय वास उन सेना-पितयों ( बलाधिकृत ) का उल्लेख करवा है, जो सेनावास के ुनिरीचकों (पाटीपति ) को एकत्रित करने में लगे थे। सेना में ्रश्रन्य अनेक अक्रसर् थे। उदाहरणार्थ एक अक्रसर के अधीन युद्ध का भांडागार था । बसाढ़ की एक मुहर में रख-भांडागार विभाग (रखभांडागाराधिकरख) का उल्लेख मिलता है। 2

दानपत्रों में राजा के अनेक अफसरों का अनेक बार उल्लेख ्पाया जाता है। उदाहरणार्थ मधुवन के वाम्न-पत्र में हर्ष ने अपने प्रधान अकतरों की उपस्थिति में दो ब्राह्मणों के नाम एक गाँव के दान की घोषणा की है। महाराज और महासामंत के अति-िरिक्त वे अफ़सर ये थे—दौरंसाधसाधनिक, प्रमातार, राजस्था ंनीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषयपति । उपरिक प्रांतीं श्रयकी सुक्तियों के शासक थे। <sup>3</sup> कुमारामात्यगण साम्राज्य के उन्नश्रेणी के कर्मचारी थे। बसाइ में उपलब्ध अनेक मुहरी तथा गुप्तकाल के अन्य लेखों में उनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। डनका ठीक-ठीक ऋर्थ क्या है, यह विवाद-प्रस्त है। राजामात्य (राजा का मंत्री') की भाँति कुमारासात्य की शाब्दिक अर्थ

<sup>ृ</sup> बलाधिकतबाध्यमानपाटीपतिपेटकैः—'हर्षचरित', पृ० २७५ देखिए, 'श्रॉकियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट १६०३-१६०४ । बाख ने सेना का जो वर्णन किया है उसमें 'समभांडायमान भांडागारिणि' पद मिलता है, भंडारी (रण') भंडार की सामिष्रियों को एकत्रित करते ये—देखिए 'हर्षचरित', पृ० २७६

अवसाद की एक मुहर में तिरमुक्ति ( श्राधुनिक तिरहुत ) के उप-रिक का उल्लेख है। दामोदरपुर के लेखों में भी उपरिक' शब्द का प्रयोग प्रांतीय शासक के अर्थ में किया गया है। देखिए 'एपिग्राफ़िका .इंडिका', जिल्द, १, ए०,३४५ , तथा : यागे; जिल्ह १५ हा ११३ श्रीर ग्रागे r Part Carp to the State of the

कुमार का मंत्री होता है और संभव है कि राजामात्य से भेद करने के लिए ही कुमारामात्य शब्द का प्रयोग किया गया हो। किंतु डा० वनर्जी ने इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। उनका ्रक्रह्ना है कि राज्य के उच्चतम मंत्रियों को भी कुमारीमात्य कहते थे तथा कुमारामात्य के समुदाय में विभिन्न श्रेणी-विभाग थे। कुमारामात्य का पद, साधारस राजकुमार युवराज अथवा कभी-कभी सम्राट् (परमभट्टारकं ) के समान होता था। किंतु कुमारा-मात्य प्रधानतः उन प्रांतों में काम करनेवाले अफसर होते थे, जहाँ राजकुमार शासन करते थे। अवः कुमारामात्य का अर्थ कुमार का मंत्री लगाना कुछ न्यायसंगत प्रवीव होवा है। महा-राजा अशोक के प्रत्येक कुमार की सहायवा के लिये महामात्रों का एक दल होता था। इसी प्रकार शंग काल में राज-प्रतिनिधि के ्राप में शासन करनेवाले राजकुमारों की सहायता के लिए भी अनेक महामात्य रहते थे। <sup>२</sup> कुमारामात्य शब्द का अर्थ क्रुमारों की देख-भाल करनेवाला मंत्री अथवा छोटा मंत्री भी हो सकता है।

राजस्थानियों का उल्लेख वलभी के दान;पत्रों में भी मिलता है। इस शब्द का भी अर्थ 'वायसराय' हो सकता है, यह महा-छत्रप कद्रदामन के जूनागढ़ के लेख में उल्लिखित 'राष्ट्रीय' शब्द का अनुरूप है। विषयपति जिले के अक्षसर होते थे।

दान-पत्रों में दूवक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। यह दूवक प्रायः सदैव उच्चकोटि का मंत्री होवा था। कभी-कभी यह पद राजकुल के किसी राजकुमार को भी मिल जावा था। वह विशेषकर दान-प्रहीता को भूमि हस्तांतरित करने के

राखालदास वनर्जी, 'दि एज ब्राफ़ दि इंपीरियल गुप्ताज',

पृ० ७२ देखिए, रायचौधुरी 'पोलिटिंकल हिस्ट्री आफ एश्यंट इंडिया', पृ० २, पादटिप्पणी नं० २

तिए भेजा जावाथा। दूवक के श्रविरिक्त लेखों में 'लेखक' नामक एक कर्मचारी का भी उल्लेख उपलब्ध होवा है। वह भी राज्य का एक महामात्य होता था। उसे दिविर भी कहते थे। अनेक दिविरों के ऊपर एक दिविरपित होता था।

राजा के प्रधान श्रमात्य साधारखतः बड़े-बड़े सामंत होते थे। र स्वंदगुप्त ईश्वरगुप्त श्रादि महाराजे हर्ष के श्रमात्य, महाराजा, सामंत श्रथवा महासामंत थे। सभी सामंत मंत्री नहीं होते थे। श्रमेक श्रवसरों पर महाकवि बाख ने श्रीहर्ष की सामंत सरखारों से घिरा हु श्रा विधित किया है। ये सामंत सम्राट् के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके चारों श्रोर जमा होते थे। वे राजा के दरवारी थे श्रोर श्रपने-श्रपने पद के श्रनुसार उन्हें इरवार श्रथवा सभा में स्थान प्राप्त था। बाख ने इस प्रकार के दरवार करते हुए महाराज हर्ष का उल्लेख किया है। असामंही

ैवह कभी-कभी संधि-विग्रहिक होता था। घरसेन के लेख में (देखिए फ़्लीट, गुप्त इंसिकिप्शंस नं ३८) राजकुमार खरग्रह को दूतक किला गया है। इसी प्रकार ऋंशुवर्मा के लेख में (देखिए एंटीक्वेरी ज़िल्द ६०, १०७०, जिसे वैद्य ने ऋपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया' जिल्द १. १० ४०० में उद्धत किया है।) दतक राजकुमार दयदेव है।

१, पृ० ४०० में उद्धृत किया है।) दूतक राजकुमार दयदेव है।
देहेनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कर्म-चारियों के वेतन का भुगतान वस्तु-रूप में किया जाता था, उन्हें नक़द तनख्वाह नहीं मिलती थी। (देखिए वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७६।) इस प्रकार जात होता है कि मध्यकालीन भारत की जागीर-

प्रया हवं के समय में भी प्रचित्त थी।

वहां उसने हवं को चौथे कहा में, जहां कि व आगतों को दर्शन देते
थे, वैठे हुए देखा। वे एक सशस्त्र पार्श्वरह्मक दल से परिवेष्ठित थे
(शास्त्रिया मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तिस्थितेन परिवृतम् )।
अन्य तीन कमरे सामंत राजाओं से मरे थे, जो स्पष्टतः महाराज हवं
से मेंट करने के लिए प्रतीह्मा कर रहे थे। 'हवंचरित', पृ० ११०,
पृ० ६७ भी देखिए।

गण राज्य के सभी अवसरों पर राजा की सेवा में लगे रहते थे, वे राजा के साथ युद्ध में जाते थे और वहुवा राज्य के उच्च पदों पर काम करते थे। इस संबंध में हर्ष के ममेरे भाई भांडी छा उदाहरण प्रस्तुत, किया जा सकता है। सामंतों की खियां हर्ष के जन्म, राज्यश्री के विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर रानी की सेवा में लगी रहती थीं। सामंत लोग बड़े-बड़े सेना-पित भी होते थे। महाराज हर्ष ने गौड़ देश के राजा पर आक-मण करने के लिए भांडी को भेजा था तथा स्वयं अनेक सामंतों को साथ लेकर उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा किया था।

माल्म होता है कि फीजी और दीवानी कर्मवारियों के वीच कोई मेद नहीं किया गया था। उन दिनों राज्य के सभी अमात्य बड़े-बड़े सैनिक भी हुआ करते थे। हमें यह बात स्पष्ट रूप में बीत नहीं है कि अशोक तथा शुंग-वंशीय राजाओं की भांवि श्रीहर्ष के पास भी कोई केंद्रीय मंत्रिपरिषद् थी अथवा नहीं; अधिक संभावना इस बात की है कि इस समय तक वह संस्था लुप्त हो चुकी थी। किंतु तो भी राजा सब काम अनियंत्रित रूप से नहीं करते थे। उनके मंत्री सदैव अपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामशीं द्वारा उनका पथप्रदर्शन करते थे। संभव है कि गुप्त राजाओं के समय में प्रचलित रीति के अनुसार महामात्यों का पद मौहसी रहा हो। पक ही व्यक्ति अनेक पदों का अधिकारी होता था। उदाहरणार्थ समुद्रगुप्त के समय में हिरसेन उसका संधि-विप्रहिक, कुमारामात्य तथा सदादंडनायक तीनों था।

<sup>&#</sup>x27;रायचोधुरी, 'पोलीटिकल हिस्ट्री श्राफ इंडिया', तृतीय संस्करण,

यहाँ पर कुमारामात्य शब्द का ऋर्थ संभवतः राजकुमारों की दल रेख करने वाला मंत्री है। मीयकालीन शासन में भी हमें यह

केंद्रीय शासन का महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग था। हैन-सांग लिखता है कि जहाँ तक उनके काराज पत्रों तथा लेखों का संबंध है, उनके पृथक् पृथक् निरीत्तक हैं। सरकारी इतिहास तथा काराज-पत्रों का सामृहिक नाम 'नीलिपट' है। उनमें भद्रे और सुरे सबका उल्लेख किया जाता है और सार्व जिनक आपित वथा सुकाल का लेखा विस्तार के साथ किया गया है।'

अन्य दीवानी के अफसरों में राज-छुटुंब के कर्मचारी सिम्मिलित थे। उनमें से एक महाप्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर दर्शकों के आगमन की घोषणा करवा था और उन्हें राजा के पास जे जावा था। वह राजमहल का प्रधान रक्तक था। महाराज हक के प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था। महाराज उसकी बहुत मानते थे। इसके अविरिक्त राजकुटुंब का एक कर्मचारी कंचुकी भी था, जो ब्राह्मण जाित का एक बुद्ध व्यक्ति होता था। कंचुकी सभी कामों में कुशल होवा था, उसे वेत्री भी कहते थे। वेत्री का उल्लेख बाख के 'हर्षचरित' में मिलता है। उप्तानकाल के लेखों में हमें राजकुटुंब के कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम उपलब्ध होते हैं; जैसे, स्थपितसम्राट, स्त्रियों का अध्यक्त वथा प्रतिन्त्रीक। प्रविन्त्रीक मागध अथवा बंदी होवा था।

राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था। हर्ष के जन्म के अवसर पर नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए हम उसे हाथ में फल तथा शुद्ध जल लेकर अंतःपुर की ओर जाते

भवाटर्स, जिल्द १, पृ०, १५४

<sup>े</sup>एव खलु महाप्रतीहारागामनंतरश्चक्तुष्योदेवस्य पारियात्रनामार्य दौवारिक:--'हर्षचरित', पृ० हह

³देखिए, ववचित्तलवर्विवेत्रीवेत्रवित्रास्यमान · · · · ः इत्यादि— 'हर्षचरित', पृ०् रे८७

<sup>्</sup>र<sup>४५</sup>कारपस इंसिकिप्टियोनुम इंडिकारुम<sup>२</sup>, ( लेख नं॰ २७ तथा ३**६** ) पृ० ११६

हुए देखते हैं। इस व्यक्ति की राजनीविक महत्ता के विषय में बाल हमें कुछ भी नहीं बतलाता। किंतु इतना तो हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों में राजा उसकी सलाह लेते और उस पर अमल करते थे। इसके अतिरिक्त महल में ब्योतिषियों तथा मौहूर्तिकों का एक दल रहता था जो आव-श्यकता पड़ने पर अपनी विशेषज्ञता से लाभ पहुँचाने के लिए तत्पर रहता था। इनके अतिरिक्त राजमहल में नहाबादी मुनि तथा "पौरां एक" दल भी पाए जाते थे।

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुटुंव के कर्मचारियों के श्राविरिक्त कुछ श्रीर भी उल्लेखनीय कर्मचारी थे। उनका दर्जा मंत्रियों के दर्जे से नीचा था श्रीर वे दायित्वपूर्ण पद पर काम करते थे। कौटिल्य ने उन्हें अपने श्रार्थशास्त्र में 'श्रार्थन्त' लिखा है। गुप्तकाल के लेखों में भी उनका उल्लेख उसी नाम से किया गया है। इस के सिवाय 'श्रायुक्तक' नामक पदाधिकारियों की एक श्रेषी थी, जिसका उल्लेख बाख भी करता है। विकासी तथा गुप्तवंश के राजाशों के लेखों में 'श्रायुक्तक' शब्द का प्रयोग श्रानेक स्थलों पर किया है , यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था। श्रायुक्तक विषयपंति श्रायंत्र जिलाधीश के पद पर काम करते थे श्रीर इस कार वे श्रापनी श्राधीनस्थ प्रजा का हित व श्रानहित कर सकते थे।

Section was a to Comme

<sup>े</sup>षाचादमं इव शांत्युदक्षणहस्तस्तस्यौ पुरः पुरोधाः - हर्पचरित, चतुर्थ उच्छ्वास पु० १८५ महाराज प्रभाकरवर्द्धन की द्वर्थी को सामत तथा परिजन त्रापने कंघों पर ले गए थे। सब के त्रागो राजकुटुंच का पुरोहित था, ('हर्षचरित', पु० २३५) निस्तंदेह वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।

<sup>े</sup> ग्रतिकातायुक्तकशतानि च शंसद्धिः।

<sup>े</sup>देखिए, वाकाटक-वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ( कार्पस इसिकिन्द्रियोनुम इंडिकारम् जिल्द ३, ए० २३७) जिसे ची० वी० वैद्य ने

एक दूसरा उल्लेखनीय कर्मचारी 'भोगपित' था जिसका काम कर-संग्रह करना था। बाख ने इस कर्मचारी का उल्लेख किया है। दान-पत्रों में भी 'भोगिक' नामक एक बड़े अफसर का उल्लेख मिलता है। वह अमात्य के दर्जे का हाकिम था और बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारी करता था। वह माल-गुजारी का एक अफसर था। व

## प्रांतीय शासन-प्रबंध

अनेक उपलब्ध साधनों की सहायवा से गुप्तकाल की प्रांवीय शासन-प्रणाली का हमें अच्छा ज्ञान है। उनमें से विशेषरूप से उल्लेखनीय साधन ये हैं:—कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल के दामोदरपुर के वाम्रलेख वथा मुद्रा आदि; धर्मादित्य, गोपचंद्र वथा समाचारदेव ( छठीं शवाब्दी ) के शासन-काल के करीदपुर वाले लेख तथा बसाढ़ की मुहारें। महाराज हुई के समय से भी वही गुप्तकालीन शासन-पद्धति प्रचलित थी। यह कथन स्वयं हुई के लेखों से प्रमाणित होता है।

सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति,

त्रपने ग्रंथ 'मेडीएनल इंडिया' जिल्द १, प्र० १५० में उद्धृत किया है। इसके त्रतिरिक्त 'कॉरपस इंसक्टियोनुम् इंडिकारुम' जिल्द २, प्र० १६६ भी द्रष्टक्य है।

श्रिसतोपि पूर्वभोगपतिदोषानुद्धावयद्धिः—'हर्षचरित', पृ० २८६ यसी० वी० वैद्य, मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० १४६

हैदामोदरपुर के ताम्रलेख—'एपिमाफिका इंडिका' जिल्द १५, पृ० ११३ तथा आगे

४'इंडियन एंटिक्वेरी', १६१०. ए० १६३-२१६ सर ब्राशुतीप मुखर्जी रजत जयंती ब्रामिनंदन ग्रंथ दिल्द, ३ ए० ४८५, 'जनल ब्रांफ़् दि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल' १६११; २६०-३०८; 'एपिग्राफ़्का इंडिका' जिल्द १८; ७४—८६ तथा २३

भित्रों कियालॉ जिकल सर्वे रिपोर्ट ,—१६०३-१६०४; पृ०१०७-११०

देश आदि कहते थे। प्रत्येक प्रांत जिलों में बँटा हुआ था जो प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे। गुप्तकाल के कतिपय मुक्ति हर्ष के समय तक क़ायम थे; जैसे, अहिछत्र-मुक्ति तथा शावस्ती-मुक्ति। युषे के समय में अहिछत्र-मुक्ति में वांगदीय का विषय सम्मिलित या और शावस्ती-मुक्ति में कुंडधानो का विषय। अन्य मुक्तियों में—जिनके अस्तित्व में कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता—कोशांवी-मुक्ति तथा पुंड़वर्द्धन-मुक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। कोशांवी-मुक्ति की राजधानी कोशांवी नगरी थी, जिसका वर्षान 'रत्नावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में किया गया है। पुंड़-वर्द्धन उत्तरी वंगाल में था।

मुक्तियों पर उपरिक महाराजा शासन करते थे, जो राजकुल के राजजुमार होते थे। मीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ता है लाते थे। मुक्तियों के साधारण शासकों के अन्य नाम राजस्थानीय और राष्ट्रीय थे। जिले के हाकिमों को प्रांतीय शासक नियुक्त करते थे, जो विषयपित कहलाते थे, अतः उन्हें 'तित्रयुक्ताः' (उनके द्वारा नियुक्त ) कहा गया है। कभी-कभी वे सीये सम्राट् के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे। विषयपित विभिन्न जातियों के व्यक्ति थे। वे नाह्मण भी होते थे—जैसे फरीदपुर के लेखों के अनुसार वराकमंडल का विषयपित गोपालस्वामी था। विषयपितयों को राजधानियां 'अधिष्ठानों' में होती थी। इन अधिष्ठानों में उनके अधिकरण (अदालतें और आफिस) थे। कुछ अधिकरणों का उन्लेख हमें वसाढ़ की मुहरों में मिलता है—(१)

<sup>े &#</sup>x27;उदाहरणार्थ-दामोदरपुर के एक ताम्रलेख में, 'राजपुत्र-देव भष्टा-रक' का उल्लेख है, देखिए, 'एपियाफ़िका इंडिका', जिल्द १५, ९० १४२

विषाक, 'हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' पृ० २०६। इन्होंने वैग्राम के लेख का जो आभी हाल में प्राप्त हुआ है, प्रमाण उद्धृत किया है इस लेख के लिए देखिए 'एपिग्राफिका इंडिका' जिल्द २१, माग २, पृ० ८०

वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण वैशाली नगर में स्थित विषयाधिपति के आफिस का निर्देश करता है। (२) उपरिकाधिकरण से प्रांतीय शासक के आफिस का बोध होता है। (३) कुमारा मात्याधिकरण का अर्थ कुमारामात्य (कुमार या राजकुमार कर्म मंत्री) का आफिस है। कुमारामात्य कभी-कभी विषयपित के पद का अधिकारी होता था, जब कि कुमार स्वयं प्रांत का शासक होता था। (४) रणभांडागाराधिकरण से सैनिक भांडागार के प्रधान स्वामी के आफिस का तात्पर्य है। (४) विनयस्थित स्थापकाधिकरण सदाचार के स्थापक का आफिस है। (६) दंडपाशाधिकरण का अर्थ पुलीस के प्रधान अफसर का दक्तर है।

प्रांतीय शासकों तथा जिले के हाकिमों की सहायता के लिए दांडिक, चौरोद्धरिएक, दंडपाशिक आदि (पुलीस के) कर्मचारी होते थे। दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में पाँच विभिन्न श्रेष्यों के कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, इनमें से चार—नगरश्रेष्ठी, ('सेठजी) नगर के पूँजीपित-वर्ग का प्रधान था। सार्थवाह कारखाना-दल का नेता था। प्रथम कुलिक स्वर्गीय डा० राखाल-दास वनर्जी के अनुसार (बैंकरों) साहूकारों के संघ का प्रधान, अथवा श्रीयुक्त बसाक के अनुसार विभिन्न शिल्प-श्रेषियों का प्रविनिधिस्वरूप प्रधान शिल्पी था। प्रथमकायस्थ या वो प्रधान सेकेटरी और राज्य का कर्मचारी था अथवा कायस्थ अर्थात् लेखक-वर्ग का एक प्रतिनिधि था। कर्मचारियों का एक दूसरा वर्ग भी था, जिन्हें पुरतपाल कहते थे। उनका काम लेखा रखना

<sup>ै</sup>दामोदरपुर का गुप्त संवत् १२४ का ताम्र-लेख हमें बतलाता है कि पुंड्रवर्द्धन के वायसराय चिरातदत्त के अधीन प्रत्येक विषय में एक कुमारामात्य था।

<sup>े</sup>देखिए, बसाढ़ की मुहर नं० १३ ेदेखिए, बसाढ़ की मुहर नं० १४

था। वे संभवतः, वे ही कर्मचारी थे जिन्हें 'हर्षचरित', में 'पुस्तकृत' लिखा गया है। जिले के शासन के अंतर्गत भी लेखा रखते का काम वड़ा महत्वपूर्ण था। विषयाधिकरण से मिला मुख्रा लेखा रखनेवाले कर्मचारियों का एक दल अवश्य ही रहा होगा।

• उपरोक्त वर्णन से जिले के शासन का एक अच्छा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उसको देखने से हमें ज्ञात होता है कि वह शासन-पद्धति बहुत ही सुंदर और संगठित थी।

#### ्रग्राम का शासन-प्रबंध

शासन का सबसे छोटा विमाग गाँव था। यहां पर हमें माम शासन के दो पहलुओं पर दृष्टिपाव करना होगा—प्रथम तो गाँव के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'महत्तर' कहते थे और गाँव के सब मामलों की देख-भाल करते थे। बाण लिखवा है कि गाँव के आमहारिक और उनके आगे-आगे बुद्ध महत्तर, जल का घड़ा उठाए और टोकरियों में दही, गुड़, खाँड वथी फूल के उपहार लिए महाराज हुए का दर्शन करने और अपनी फसलों की रचा के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे घड़े चले आ रहे थे। इस पद में आमहारिकों से ताल्पय जागीरदारों से हैं; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के अर्थ में हुआ है जो देवताओं वथा आहाणों के नाम दान किए हुए किसी गाँव का प्रवंधक होता था। महत्तर की तुलना गाँव के

१वसाक, 'पोलिटिकेल हिस्ट्री आफ एंश्यंट इंडिया', ए० ३०८-३११ ३ रआप्रहारिकनाल्मेशच पुरःसरजरूमहत्तरोत्ताम्मताम्मःकुम्मैरूपायनी अतद्धि गुडखएड कुसुमकरण्डकैः सरभसं समुत्यं सद्धिः—'हर्षचरित', ए० २८६

अकावेल एंड टामस—'हर्पचरित' परिशिष्ट बी० पृ० २७४ जिसमें 'फ़्लीट के गुप्त लेख' (प० ५२. नोट २. प० २५७ १-१२) को तटधन किया गया है।

मातवरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े गृहपित हीते हैं और प्राम-संबंधी मामलों में जिनकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

इन महत्तरों के अतिरिक्त, दामोदरपुर के ताम्रलेखों हैं बिदित होता है कि गाँव के शासन से संविधित कर्मचारियों के दो वर्ग औरथे—एक तो अष्टकुलाधिकरण थे और दूसरे प्रामिक थे। अष्टकुर्लाधकरणों का अर्थ बिल्कुल सप्ट नहीं है। डा० बसाक का कथन है कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिनको आठ कुलों का निरीच्ए करने का र्यायकार प्राप्त था। कुलों से तात्पर्य या तो उसी नाम के विशेष भूभागों से है अथवा कुटुंवों से। प्रामिक गांव का मुखिया था जिसका पढ़ भारत में बहुत प्राचीन काल से चला श्रावा था। उसका श्रस्तित्व वैदिक काल में भी दिखाया जा सकता है। यह बाव ठीक से स्पष्ट नहीं है कि दूत सरकारी कर्मचारी था अथवा लोग स्वयं उसे निर्वाचित करते थे। दामोदरपुर के वाम्रलेखों से ज्ञात होवा है कि भूमि को हरवांतरित करने तथा लेन-देन के काम का निरीक्ष करने के सर्वंघ में सरकार इन अफ़सरों से सलाह लेवी थी।<sup>3</sup> इन कर्म-चारियों के अतिरिक्त, अन्तपटलिक अर्थात् गाँव का लेखा रखने बाला व्यक्ति था, जिसको सरकार नियुक्त करती थी। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के पास जो जमीनें होवी थीं उनकी सीमाओं का वह लेखा रखता था। एक वार जिस समय महाराज हर्ष एक गाँव से होकर जा रहे थे, गाँव का अज्ञपटलिक अपने करिएकों (क्लकों) के साथ उनके सामने गया और बोला, "जिन महाराज की राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हें हम लोगों को आज के

भिम्हत्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताम लेखों में किया गया है। उडा० मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० १०म

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>त्रसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री, आफ नाथ-ईस्टर्न इंडिया', ए० ११३

लिए अपनी आज्ञा देनी चाहिए। " इतना कहकर उसने नई वनी हुई एक सोने की मुहर मेंट की जिस पर वृष की मूर्ति वनी हुई थी। इस मेंट का क्या अर्थ था, यह बाद को जो कुछ किया ज्या उससे विल्कुल सफ्ट हो जाता है। एक छोटा सा मृत्तिका-पिंड मंगाया गया और उसे राजकीय मुहर से अंकित किया गया। यह क्यों ? इसलिए कि इसके वाद राजमुद्रा से चिह्नित मिट्टी की मुहर को आग में जलाकर उन शासन-पत्रों पर लगा दिया जाता, जिन पर राजकीय आज्ञा लिखी जाती। अच्पटल का पद आधुनिक मामों के पटेल और पटवारी के पद से मिलवा-जुलता था। " जैसा हम पहले कह आए हैं, समस्त राज के लिए एक महाचपटलिक अर्थात् लेखा रखनेवाला प्रधान अफसर था।

चाट ख्रोर भट कहलाने वाले व्यक्तियों का एक और वर्ग शा। यह लोग श्राम-निवासियों को सवाते और उनके साथ बुरा वर्वाव करते थे। व चाट संभवतः पुलीस के कर्मचारी होते थे जो गाँवों में श्रमन-श्रमान कायम रखने के लिए राजा की खोर से नियुक्त किए जाते थे। वेचारे श्रामीखों पर श्रत्याचार करने के लिए उन्हें श्रमाखित श्रवसर मिलते थे। भट वे सैनिक थे जिन्हें

<sup>ै</sup>नसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' ए० ११३ े तत्रस्थस्य चास्य आमाज्ञपटिलकः सकलकरिणपरिकरः करोतु देवः दिवस अहण्यमधैवावध्यशासन इत्यिभधाय वृषांकामिमनवघटितां हाटकमधी सुद्रां समुपनिन्ये जग्राह च तं राजा—'हर्पचरित', ए० २७४

श्रच्यायल का उल्लेख लेखों में अनेक स्थलों पर मिलता है। 'कार्पस इंसिकिटियोनुम् इंडिकाल्म्' के पृ० २७ में उसका उल्लेख है। वेडसमें 'श्रन्य प्रामाच्ययलाधिकत' पर स्थाता है और उससे स्वित होता है कि श्रच्ययल प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था—वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० १३१

<sup>3</sup>भूमि-संबंधी दानपत्रों में 'श्रभटचारटप्रवेश्य' पद श्रनेक वार मिलता है। इस पद का श्रर्थ यह है कि (श्रमुक भूमि में) भट श्रौर चाट प्रवेश नहीं कर सकते।

सैनिक कार्य से छुट्टी रहती थी। वे कदाचित् अपनी स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव वालों को सताकर अपनी आवश्यकता की चीजें ले लेते थे।

भूमि के दान-पत्रों से हमें वत्कालीन आर्थिक शासन-व्यवस्थात का कुछ आभास मिलवा है। आय के साधारण साधनों में (१) उद्रंग (एक भूमि-कर),(२) उपरिकर (नियमित कर से अविरिक्त कर), (३) वात (१) (४) भूत (१) (४) धान्य, (६) हिरण्य (सोना) तथा (७) आदेय इत्यादि थे। इनके अविरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खनिज-पदार्थ आदि पर भी कर लिया जाता था। अनाज की मंडियों से बिकी हुई वस्तुओं के नाप-तौल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह किया जाता था। वाटों पर भी महसूल लगता था और महसूल वसूल करने वालों को शौल्किक कहते थे। व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक मकार के अपराधों के लिएल जुर्माना किया जाता था। श्रीहर्ष के शासन काल में कर हलका था। हो नसांन के यात्रा-विवरण से यह बात प्रमाणित होती है। चीनी यात्री के कथनानुसार आय का प्रधान साधन राजभूमि की उपज का छठा भाग था। राज्य को व्यापार से भी आय होती थी। घाटों और नाकों पर हलके टैक्स लगाए गए थे। दे

जब किसी व्यक्ति की भूमि दान की जाती थी तब वह 'उद्गंग' श्रादि करों से मुक्त कर दी जाती थी। यही नहीं, वह बेगार (विट्ट) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी। चाट श्रोर भट वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे।

शासन के स्थूल रूप को देख कर है नसांग के हृद्य में शासन- द्व व्यवस्था के प्रति प्रशंसा का भाव स्फुरित हुआ। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाता

भधुवन के लेख में प्रयुक्त 'तुल्यमेय' शब्द देखिए।

वाटर्स, जिल्द १, ० १७६

था। राज्य के मंत्री तथा साधारण कर्मचारियों को पारिश्रमिक रूप में जागीर दी जाती थी। जुटुंचों का लेखा नहीं रक्खा जाता था। किसी से वेगार काम नहीं कराया जाता था।

राजा अपने राज्य की आय को वड़ी उदारता के साथ खर्च करते थे। "राजकीय भूमि के चार भाग थे—एक भाग राज्य की ओर से जाने वाली पूजा-उपासना तथा सरकारों कामों में खर्च होता था। दूसरे भाग से बड़े-बड़े सार्वजनिक कर्मचारियों की धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जावी थी। वीसरा हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चौथा भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देकर पुर्यार्जन करने के लिये था"। खर्चे की आखिरी दो मदों से शासन की उन्नतावस्था तथा विद्वानों की संरच्चता का पवा लगता है। जिन विभिन्न संप्रदायों को दान दिये जाते थे उनमें नाह्यण भी सम्मिलित थे। जब सरस्वती नदी के तट पर सोने की मुहर गिर पड़ी थी और फुल लोगों ने उसके गिरने को अशुभ माना था, तब हर्ष ने नाह्यणों को १०० गाँवों का दान किया था।

फ़ौजदारी का शासन कठोर था। "राजद्रोह के लिए जीवन भर के लिए कारावास का दंढ दिया जाता था।" सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, विश्वासघात करने, तथा माता-पिता के साथ अनुचित न्यवहार करने के लिए या तो एक कान, एक हाथ, एक पैर और नाक इन चारों में से किसी को काट लिया जाता था या अपराधी को किसी दूसरे देश अथवा जेगल में निर्वासित कर दिया जाता था। अन्य अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता था।" अंगच्छेद का उल्लेख

वही, पृं० १७७

व्वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृट १७२

बाएं भी करता है; किंतु उसके छलंकारपूर्ण वर्णन से विदित होता है कि सहाराज हर्ष के शासन-काल में इसकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसका कथन है कि वृत्तों अथीत छंदों के अविरिक्त पादच्छेद और कहीं नहीं पाया जाता और शतरंज में ही चतु-८-रंगों ( हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे ) की कल्पना अथात् रचना होती थी, अपराधियों के चतुरंग (अर्थात् दो हाथ दो पैर) नहीं-काटे जाते थे। अपराधियों के अपराध की सत्यता की जाँच करने के लिए चार प्रकार की कठिन 'दिन्य' परीचाएं काम में लाई जावी थीं:—(१) जल-द्वारा (२) श्रमि-द्वारा (३) तुला-द्वारा श्रीर (४) विष-द्वारा । जल-द्वारा परीचा करने के लिए श्रपराधी को एक बोरे में बंद किया जाता था श्रीर एक द्वरे बोरे में पत्थर रक्खा जाता था। दोनों बोरे एक साथ जोड़कर गहरी नदी में छोड़ दिए जाते थे। यदि पत्थरवाला बोरा तैरवा रहवार श्रीर दूसरा बोरा डूब जाता, तब उस श्राद्मी को श्रपराधी सममा जाता था। अग्नि-द्वारा परीचा करने के लिए अपराधी को वप्त लोहे पर बैठाया ऋौर चलाया जाता था, ऋथवा वह वप्त लोहा उसके हाथों से उठवाकर जीभ से चटवाया जाता था। यदि वह र्व्याक्त निर्दोष होता था तो वह साफ वच जाता था, किंतु यदि वह जल जाता था वो अपराधी सममा जाता था। तुला-परीचा में अपराधी को एक पत्थर के साथ तौला जावा

इस पर शंकर की टीका इस प्रकार है:-

<sup>°</sup>वृत्तानां पादच्छेदाः श्रष्टापदानां चतुरंगकल्पना—'हर्षचरित' । पु० १२२

वृत्तानां पादच्छेदाः — वृत्तानां गुरुलघुनियमात्मकानां समविषमानां पादच्छेदाः भाग विरामाः चरणकर्तनानि च ।

अष्टापदानां चतुरंगकल्पना—अष्टापदानां चतुरंगफलकानां। चत्वार्यंङ्गकानि सेनाया हस्त्यश्वरथपत्तयः = तेषां कल्पना रचना चतु-र्णामङ्गानां पाणिपादस्य च छेदः।

ः था। यदि पत्थर हलका साबित होता था (श्रशीत् यदि पत्थर-वाला पलड़ा उठ जाता था) वो वह व्यक्ति निरपराध समका जाता यार्व यदि इसके विपरीत होता था तो उसे अपराधी ठह-, राया जाता था। विष द्वारा परीचा करने के लिए निर्दिष्ट भाग के अनुसार टाँग में विष छोड़ दिया जाता था। यदि छोदमी निर्दोष होता था तो वह जीवित वच जाता था श्रीर यदि निर्दोष नहीं होता था तो विष का प्रभाव देख पड़ता था ( और वह व्यक्ति मर जाता था )। इस स्थल पर यह लिखना अनुचित न होगा कि बाख ने कादंबरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छन रूप से इन चारों "दिवय" परीचाओं का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि जिस समय उण्जैन में राजा वाडापीड शासन करता था उस समय यती लोग ही खिन्न को सहन करते थे, न ुकि अपराधी गण्। तुला (राशि अथवा तराजू) पर प्रहों का ही आरोहण होता था, न कि अपराधियों का। जंगल के हाथी ही 'वारि' अर्थात् गज-वंघन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि अप-राधी अपराध-परीचा के लिए वारि अथीत जल में । विष-( जल की ) शुद्धि अगस्त्य नत्तत्र के उदय-काल में ही होती थी, विष ( जहर ) प्रयोग द्वारा शुद्धि ( अपराध से मुक्त ) करने की क्रिया का व्यवहार नहीं होता था।3

<sup>ेु</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ०, १७२

रमयूरेश्वर ने कादंबरी की जो टीका की है उसके लिए 'दि व्य' शब्द का प्रयोग किया है—देखिए अगला फुटनोट।

व्यक्त्मिश्च राजनि ..... वनकारिणां वारिप्रवेशः व्रतिनामि । धारणं ग्रहाणां तुलारीहणम् अगस्त्योदये विष्शुद्धिः — 'कादम्बरी' १० ६५

इस पर मयूरेश्वर की टीका इस प्रकार है = वारिगैजबंधनभूमिः न तु लोकानां दिन्यार्थं जलप्रवेशः। श्रिविधारणम्। न तु लोकानां दिन्यार्थं मग्नेरग्नी वा धारणम् । तुला राशिविधेपःस्तस्यामारोहणं संकमः। न तु लोकानां दिन्यार्थं तुलादण्डारोहण्यम् । विषं जलं तस्य शुद्धिः स्वच्छता। न तु दिन्यार्थं विपमक्त्णेनापराधापनयनम्।

यदि फ़ौजदारी का क़ानून कठोर था वो साथ ही हमें यह अवश्य याद रखना होगा कि अपराधियों की संख्या कम थी। हो नसांग लिखा है, "शासन का काम सचाई के साथ किया जावा है और लोग सुलह के साथ मिल कर रहते हैं; अतः अपृः राधियों की संख्या स्वल्प है।"

क़ानून श्रीर शांति-रत्ता की वंयवस्था पर्याप्त रूप से संवोषप्रद थी। किंतु श्रीहर्ष के विस्तृत राज्य के अनेक भागों में जान श्रीर साल के अरिच्चत होने के ज्वलंत उदाहरण भी मौजूद हैं। "एक वार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने और शाकत नगर को छोड़ने के बाद वह (हें नसांग) पताश के वन में से होकर गुजरा। वहां पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमस किया; वस्र ऋादि उसका सब कुझ लुट लिया और हाथ में तंल-वार लेकर उसका पीछा किया । अंत में एक ब्राह्मण ने-जो खेळ जीत रहा था-उसकी रच्चा की। उसने गुहार लगा कर ५० ह्यथयारवंद आद्मियों को इक्ट्रा कर लिया। " एक दूसरे अव-सर पर जब कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह एक नाव में बैठ कर गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनु-भव हुआ। र राजधानी से कुछ दूरी पर डाक्कुओं ने उसकी गिरफ्तार कर लिया। वे दुष्ट लोग दुर्गा के उपासक थे। अपने क़ैदी को बिल देने के लिए देवी की वेदी तक ले गए। किंतु उसी समय दैव-संयोग से एक भारी तूफ़ान आया, जिससे डाकू लोग इतने भयभीत हो गए कि वे अपने क़ैदी (ह्वेनसांग)को छोड़ कर वहां से भाग निकले।

जिस शासन के अंदर ऐसी-ऐसी घटनाएं घटित हुई, उसकी

वाटर्स, जिल्द, १, ५० १७१

वजी ग्ली, पृ० ७३

<sup>&</sup>lt;sup>अवही, पृ० ८७ तथा आगे।</sup>

शासन-प्रधंध हम अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते। वस्तुवः चंद्रगुप्त दिवीय के समय से शासन का मान बहुत गिर गया था—चंद्रगुप्त भीर्य के समय की वो बाव ही जाने दीजिए। फाह्यान ने पूर्वतः सकुशल भारत का भ्रमण किया; कितु हो नसांग को स्थल तथा जल दोनों मार्गी पर डाकुओं की निद्यता का शिकार बनना पड़ा। इससे साफ् पता चलता है कि सड़कें सुरिचत नहीं थीं। सैनिकों के दुर्ग्यवहार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने मार्ग में चलवे समय, मार्ग-स्थिव जमीदारों के खेतों को लूट लिया, दूसरों की संपत्ति पर कुछ भी ज्यान नहीं दिया। हमें डा॰ मुकर्जी के निकाले हुए निष्कर्ष से अवश्य सहमत होना चाहिए। उनका कथन है कि हर्ष का शासन-प्रबंध गुप्त गजाओं से शासन-प्रबंध की तुलना नहीं कर सकता, यशिष उनके पास महान सैनिक शक्ति थी, उनकी रथायी सेना में ६० हजार हाथी और १० लाख घोड़े थे; उनके राष्ट्रीय रचक दल में बड़े-बड़े योद्धा सम्मिलिव थे, जो शांवि के समय सम्राट् के निवास स्थान की रचा करते और युद्ध के समय सेना के निभीक अमगामी दल में सिम्मिलिव होते थे।

## एकादश अध्याय

# सामाजिक अवस्था

हमारे लिए यह संभव है कि वास के दो कांच्य-प्रथीं तक्ष्ट हो नसांग के सि-यू-की की सहायता से हम हर्ष के समय में प्रचलित सामाजिक अवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र प्रस्तुत करें। "बास के प्राम्य-जीवन तथा दरबार संबंधी वर्णनों में ऐसे उत्कृष्ट छारा प्रचुर संख्या में वर्तमान हैं जो उस काल का एक दर्पस खड़ा कर देते? हैं"—तथा "हैनसांग के प्रथ का प्रधान ऐतिहासिक मृत्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के वर्णन में है।"

हमको प्रारंभ में साधारणतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख कर देना चाहिए कि हर्ष-कालीन समाज, जाति के आधार पर अवलंबित तथा उसके नियमों से शासित था। ह्वेनसांग लिखता है, "परंपरागत जाति विभेद के चार वर्ग हैं।" वह फिर कहता है, "चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित पवित्रता है।" इन चार जातियों के अविरिक्त ह्वेनसांग मिश्रित जातियों का भी उल्लेख करता है।

हैं तसांग ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि देश की विभिन्न जातियों और श्रेषियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पिन्न और सबसे अधिक सम्मानित थे। अतः उनकी सुंदर सुख्याति के कारण भारत के लिए 'ब्राह्मण-देश' का नाम सर्वसाधारण में प्रचलित था। जाह्म अपने सिद्धांतों का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कॉवेल ग्रौर टामस, 'बाण कृत हर्षंचरित' की प्रस्तावना, ए० ११

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'त्रली हिस्ट्री त्राफ़ इंडिया', पृ० १५

³वाटर्सं, जिल्द १, पृ० १६८

४ गही,

प्तही, युव १४०

पालन करते, संयम के साथ रहते तथा कड़ाई के साथ शुद्धाचार तथा अनुष्ठान का श्यान रखते थे। १

देश के लोग ब्राह्मओं का किवना अधिक सम्मान करते थे, कुसका कुछ आभाव हमें वाण से प्राप्त होता है। ब्राह्मओं की सामाजिक स्थिव के संबंध में वह जो कुछ कहवा है उससे स्मृतियों के हृष्टि-कोण का समर्थन होता है। वा<u>रा के 'हर्पचरित' में एक स्थान पर आता है, "केवल जो जन्म से ब्राह्मण हैं; परंतु जिनकी बुद्धि संस्कार से रहित है, वे भी माननीय हैं।"</u>

राजाओं से यह आशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करें और मुक्तहस्त से उन्हें अपना धन दें। वास अनेक स्थलों पर हुई की उदारता तथा ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान-पूर्ण भावों का उल्लेख करता है। अब्रह्मणों की सहायता के जिल्ल उन्होंने अपने धन का उपयोग किया, उनकी गाँव दान दिए। वे महल में ४०० ब्राह्मणों को प्रति-दिन भोजन कराते थे और पंचवर्षीय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक

वाटर्स, जिल्द १, १० १६८

२'त्रसंस्कृतमतयोपि जात्येव द्विजन्मानो माननीया'—'इर्पचरित', पृ० १८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>हर्ष के लिए प्रयुक्त पदों को देखिए:—

<sup>(</sup>क) 'ब्राह्मणे जुसहाय इति'—श्रर्थात् ब्राह्मण हर्ष की श्रपना (सहायक) तमक्तते थे—'हर्षचरित', पृ० १११

<sup>े (</sup>ल) 'हिलोपकरणः सर्वस्वं' ग्रथांत उनका सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए ही था। टीकाफार कहते हैं कि 'सर्व' शब्द में लियां भी ग्रा जाती हैं—'हर्षचरित', पृ० ८९

<sup>(</sup>ग) 'पन्नगानां दिजगुरुद्वेप:'—यह शिलध्य पद है। इसका अध (१) 'दिजगुरु' अर्थात् गरुड का द्वेप सर्प ही करते थे; (२) दिज (बाह्मण) और गुरु (आचार्यो) का द्वेप करने वाला कोई नहीं था— 'हुर्पचिति' पृ १२२

उन्हें राजा से दान मिलता रहा। उनके शासन-काल में केवल सर्प ही दिज-गुरु (गरुड़) से द्वेष रखते थे, अन्य कोई दिज तथा गुरु से घृणा नहीं करता था। ब्राह्मखों को दान देना (धार्मिक) पुरुष का काम सममा जाता था।

प्रश्न यह उठवा है कि ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता था, उसके लिए वे कहां तक योग्य थे। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों में खब पारंगत होते थे; उनका जीवन पवित्र एवं सरल और उनके विचार उच्च थे। किंतु साथ ही ऐसे ब्राह्मख भी थे जिन्होंने अपनी जाति को क लंकित किया। ब्राह्मणों में एक भारी दोष उनका लोभ था। जब उनके बड़े भाई ने राज्य को त्याग देने का निश्चय कर लिया तब हर्ष ने कहा—"निरिममानी राजा श्रौर लोमः राहित ब्राह्मणों को पाना कठिन है, वो भी मेरे प्रभु स्वयं मेरे उपदेष्टा (शित्तक) रह चुके हैं।" जिस समय हर्ष शत्रु पर ष्टाक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय बुचों की चोटियों पर चढ़े हुए चीख मारनेवाले त्तड़ाकू त्राह्मण को जमीन पर खड़ा हुआ कंचुकी डंडे के द्वारा वाहर निकाल रहा था। । ब्राह्मण लोग अपनी जीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के धंधों में लगे हुए थे। इस बात में स्मृतियों के सिद्धांत तथा प्रचलित व्यवहार में बहुत श्रंवर था। ब्राह्मण लोग केवल शिचा देने तथा यज्ञ करने का काम ही नहीं करते थे, यद्यपि गुरुकुलों में बहुसंख्यक ब्राह्मण आचार्य थे और

<sup>ै</sup>देखिए, वाण कृत वात्सायन कुल के ग्रह-मुनियों का वंर्णनर्द वाण स्वयं वात्सायन कुल का था—'हर्षचरित', bo ६८-६४

<sup>े</sup> दिजातिरनेषणः ग्रथीत् लोभ-रहित ब्राह्मण्—'हर्षेचरित', पृ० २४६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>देखिए, 'क्वचित्तलवत्तिवेत्रिवेत्रवित्रास्यमान शाखिशिखरगत विकोशद्विवादिवाद्यम्'—'हर्पंचरित', bc २८७

उनमें से बहुत से लोग गाँवों श्रीर नगरों में यज्ञ करते थे। इदाहरणार्थे वाण के चचेरे भाई तथा चाचा लोग ब्रह्मचारियों को पढ़ाते और यज्ञ करते थे। इन यज्ञों में वेदों में विहित वार्षिक युक्तों का भी त्र्यमुष्ठान किया जाता था। इसके त्र्यतिरिक्त मध्य-श्रेमी के ब्राह्मण गृहस्य थे। उनके पास जमीन होवी थी, जिससे उन्हें अच्छी आय हो जाती थी और वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे ब्राह्मण संपन्न और जमीदार भी थे, जिनके पास अप्रहर तथा ब्रह्मदेव भूमि होती थी, जिसे धर्मीत्मा राजाओं तथा सामंतों ने उन्हें दान दिया था। कुछ ब्राह्म श्रीर थे जो शासन के श्रंतर्गत बढ़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित थे। गुप्त-काल में हमें ब्राह्मए अमात्यों के नाम मिलते हैं; जैसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संत्री शिरवर वासी । नाम के छात में 'स्वामी' का लगा रहना यह सूचित करता है कि वे त्राह्मण थे। कुछ ऐसे त्राह्मण भी थे जो शांतीय शासन में दायित्वपूर्ण सर्वोच्च पद पर काम करते थे। राजकुल का पुरोहित, जिसका वड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता था, निश्चय रूप से त्राह्मण होता था। महल में बहुसंख्यंक ब्राह्मस् गस्क तथा भौहुर्तिक थे जो राजा से दान पाते थे। राजकुटंच के कर्मचारियों में श्रधिकतर ब्राह्मण होते थे; जैसे, कं चुकी। वहुत से त्राह्म महल में यहां तथा वर श्रादि धार्मिक श्रतुष्ठानों में पुरोहित का काम करके अपनी जीविका कमाते थे। इसके अलावा बहुत से बाह्यए मंदिरों में पुजारी का काम करते थे। सारे देश में नाहाखों की अब भी एक जाति थी, जिसका उप-विभाग नहीं हुआ था, भौभिक भागों के आधार पर अवलंतित आधुनिक भेद विभेद अभी आरंभ नहीं हुआ था। साववीं शवाद श के ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर तथा चरण अथवा वैदिक शाखा विशेष के नाम से, जिससे उनका संबंध था, प्रसिद्ध थे।

१वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', अल्ड १, ४० ६७

यह कथन उन बहुसंख्यक भूमि-दान-पत्रों से प्रसाणित होता है जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मा के निधानपुर, वाले वाम्रपत्र वथा वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय के चन्मक के ताम्र-फलक नाले दानपत्र में बहुसंख्यक ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं। उर्के नामों के साथ उनके गोत्र और चरण भी दिए गए हैं। बंसखेरा के ताम्रपत्र-लेख के दान-महीता दो ब्राह्मण हैं। उनमें से एक का नाम भट्ट बालचंद्र था और वह एक 'बहुच' धर्यात ऋग्वेदी तथा भरद्वाज गोत्र का था। दूसरे का नाम भद्र स्वामी था, वह उसी गोत्र का एक छांदोग अर्थात् सामवेदी था।

ब्राह्मणों के नाम के श्रंत में 'शर्मा' लगा रहता था और कभी-कभी उनके नाम के पूर्व 'भट्ट' शब्द जोड़ा जाता था। 'भट्ट' विद्वत्ता सुचक—विशेशकर मीमांसा दर्शतशास्त्रसंबंधी—एक.उपाधि थी। लेखों में बहुसंख्यक ऐसे ब्राह्मणों के नाम्भी हमें मिलते हैं, जो श्रन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ 'स्वामी' शब्द जोड़कर बने थे; जैसे, शिखरस्वामी, भद्रस्वामी, कर्कस्वामी, पाटलस्वामी श्रादि।

हेनसाँग चित्रयों की भी खब प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के साथ वे भी निर्दोष सीधे-साधे. पित्र एवं सरत जीवनवाले श्रीर बहुत मितव्ययी कहे गए हैं। इर्ष के समय में चित्रयों की जाित ऐसी थी जिसकी ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी। हेनसांग चित्रयों की परिभाषा पुस्तकों के श्राधार पर देता है। वह उनको 'राजाश्रों की जाित' बतलाता है। वस्तुतः हर्ष के समय में प्रधान-प्रधान राजवंश चित्रय जाित के नहीं थे। हर्ष स्वृशं वैश्य थे। कामक्ष्प का राजा ब्राह्म तथा सिंध का शूद्र था। इनके

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>निधानपुर का दानपत्र—'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १२

२चन्मक का दानपत्र, 'कारपस इन्सकिन्टियोनुम इंडिकारुम'— जिल्द २, लेख नं० ८८, पृ० २३५

व्वाटर्स, जिल्द १, पृः १४१

श्रविरिक्त हुई के काल में अन्य शूद्र तथा ब्राह्मण राजवंश भी थे। इससे यह सफ्ट हो जाता है कि हैनसांग का यह कथन कि यह 'वर्ग अनेक पीढ़ियों से राज करता आया है ," ठीक नहीं 📸 हेनसांग ने वलभी तथा चालुक्य के राजाओं को चत्रिय कहा है, यद्यपि उनके वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत की सूर्य-वंशीय तथा चंद्र-वंशीय जातियां लुप्त हो गई थीं और नवीन चहिय जावियों (राजपूतों) का अभी आविभीव नहीं हुआ। वाख सूर्य तथा चंद्र-वंशीय चित्रयों का उल्लेख वी करता है; किंतु यह नहीं कहता कि वे उसके समय में वर्तमान थे। साधार एतः यह माना जाता है कि हूणों के आक्रमणों के परचात्-जिन्होंने उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया था-्ज्युवियों का पुनः वर्गीकरस हुआ। शुद्ध चत्रिय जावि के लोग न्द्र हो गए, उनके स्थान को अन्य अनेक राजवंशों ने ले लिया जो प्रायः उनकी सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; किंतु उत्तरी भारत में लगावार कई शताब्दियों तक कुछ अन्य कारायों से क्तिय-जाति छिन्न-भिन्न होती जा रही थो। उनमें से एक कारगा यह था कि चत्रियेतर-वंशवाले लगातार कई सदियों तक राज करते रहे, बहुव काल तक एक ब्राह्मण-साम्राज्य (श्ंगों श्रौर करवों का )-फूलवा-फलता रहा। फिर एक के बाद एक, विदेशी: श्राक्रमणों की लहरें श्राई श्रीर उन्होंने पुरानी तहों को नष्ट कर नई जाितयों की वहें जमा कर दीं। ब्राह्मए अधिक एकांतसेवी शे; अतः उन पर घोर परिवर्तनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंतु क्तियों ने अपने पृथक् व्यक्तित्व को खो दिया। किंतु दक्तिए

वार्ट्स जिल्द १, ५० १६०

रदेखिए, ''कथयतं यदि सोमवंशसंभवः वा युवां भूपतिरभूदेवंविघ'' 'हर्पचरित' पृ० ६८

में विश्वद्ध चित्रय-वंशवाले अपनी स्थिति तथा व्यक्तित्व की रक्षा कर सके और इक्ष्वाकु, बृहत्फलायन आदि चित्रय वंशों ने शातवा-हनों के ठीक बाद ही शासन करना प्रारंभ किया। सातवीं सदी में हम चित्रय-राजवंशों—चालुक्य एवं पक्षव वंशवालीं—कें अपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पाते हैं।

चत्रियों के नाम के अंत में 'वर्मा' तथा 'त्राता' शब्द जुड़े रहते थे । वलभी राजाओं ने 'सेन' तथा 'भट्ट' की उपाधि धारण की थी।

तीसरी जाति वैश्यों को थी। यह भारत की व्यापारिक जाति थी। हो नसांग के कथनानुसार वे वस्तुओं का विनिमय करते थे और लाभ के लिए निकट तथा दूर देशों में जाते थे। कालां-तर में उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और वे बिल्कुल व्यापारी बन गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उनके व्यवसाय केत्र धें इस प्रकार सीमित होने का कारण बौद्धधर्म का प्रभाव था। अहिंसा-सिद्धांत का यथार्थ पालन करनेवाले का यह धर्म था कि वह उतनी भी जीव हिंसा न करे जितनी कि हल के चलाने में होनी अनिवार्थ है।

त्राह्माणों के पश्चात् वैश्यों का ही सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव था; क्यों कि उन्हीं के हाथ में राष्ट्र की. अर्थ-शक्ति थी। वे साहूकार थे, उन्हीं के हाथों में बैंक थे और सरकारी चेत्रों में भी उनका प्रभाव था। यदि यह सिद्ध किण जा सके कि गुप्तवंश के सम्राट् वैश्य थे (जैसा कि संभवतः वे थे ), तब यह कथन युक्ति संगव होगा कि लगातार कई शताब्दियों वक भारत का भाग्य-चक्र वैश्यों के हाथ में रहा। गुप्त राजाओं के पवन के बाद यशोध मन-विष्णुवर्द्धन, जो बहुत संभव है वैश्य था, देश का सम्राट् वन के हा। पुष्य मूंति लोग भी वैश्य-वंश के थे और हर्ष

भवाटर्सं, जिल्द १, पृ० १६८

इस वंश के भूषण थे। गुप्त-काल के लेखों में प्रांतीय शासकों तथा जिले के अफसरों के नाम 'दत्त' एवं 'गुप्त' उपाधि के साथ पाए जाते हैं।', ये उपाधियां उनके वैश्य-वंशोद्भव होने की सूचक में नगर श्रेष्ठी, प्रथमकुलिक, सार्थवाह आदि जो संभवतः वैश्य थे, जिले के अफसरों को शासन-प्रबंध में सहायता देते थे, जैसा कि दामोदरपुर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमाणित होता है। इन सब वातों से यह परिणाम निकलता है कि उन दिनों वेश्यों की जाति बहुत अधिक महिमाशिलनी थी। वेश्यों की उपाधियां 'गुप्त', 'भूति' तथा 'दत्त' थीं।

वैश्यों के बाद शूदों का नंबर था। क्यों-क्यों वैश्य लोग शृषि से विमुख होते गए, त्यों-त्यों शूदों ने कृषि को धीरे-धीरे अपना प्रधान व्यवसाय बना लिया। हु नसांग उन्हें कृषक कहता है। दि दे वैयाकरण पाणिनि के समय से शूदों के अंदर कई श्रेखियां थीं। पतंजलि ने भी अनेक श्रेखियों का उल्लेख किया है। रजक, तंतुवाय, वक्त वथा अयस्कार आदि। कुछ शुद्र यहाँ में भाग नहीं लेने पाते थे और कुछ इतने नीच सममें जाते थे कि उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए वर्तन केवल मिट्टी अथवा राख से साफ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो सकते थे। उनको पहले आग में वपाना पड़ता था और तब कहीं उच्च जा केति लोग उनको अपने व्यवहार में ला सकते थे। हुष के समय में भी हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि परिस्थितियां वहन विभिन्न हो गई थीं।

<sup>े &#</sup>x27;कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुरवाले लेखसे यह शत होता है कि पुराड़वर्दन मुक्ति का शासन चिरात दत्त के हाथ में या—देखिए, वसाक की 'हिस्ट्री स्नाफ़ ईस्टर्न इंडिया', ए० ५

वाटर्स, जिल्द १,५० १६=

³देखिए, पाणिनि का सूत्र - "शूद्राणां अनिरविताना" अभेर उतीका पतंजिल कृत भाष्य।

शूद्रों के हाथों में भी कुछ राजनीतिक शक्तिथी। उनकी जाति के कितिपय राजवंश थे। यह बिल्कुल सफ्ट माल्म होता है कि शूद्रों ने अपनी स्थिति में बहुत उन्नित कर ली थी, यद्यपि स्मृतियों में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पृश्यों की अपेना बहुत अच्छी स्थिति में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पृश्यों की स्थिति में जो अंतर था, उसे देश का तत्कालीन दंड-विधान बिल्कुल सफ्ट कर देता है। दंड-विधान में विभिन्न जातियों के लोगों के लिए कम वा अधिक कठोर दंड निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार कर भी सब जातियों पर समान-रूप से नहीं बाँधा गया था। अनेक प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान जुमीना नहीं किया जाता था, बल्क अपराधी पर उसकी जाति के अनुसार कम वा अधिक जुमीना होता था। अपराधी जितनी ही उच्चजाति का होता था, उतना हो कम जुमीना उस पर किया जाता था। प्रश्न के लिए प्रायश्चित भी जाति ही के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता था।

अब हैनसांग द्वारा उल्लिखित 'मिश्रित जातियों' पर हमें ध्यान देना होगा, जिनको संख्या बहुत अधिक थी। ये व्यव मिश्रित जातियों के स्थान देना होगा, जिसको संख्या बहुत अधिक थी। ये व्यव मिश्रित श्राहि । वे स्मृ- वियों के सिद्धांत के अनुसार मिश्रित अर्थात् अनुलोम तथा प्रति लोम विवाहों के परिखाम थे। किंतु वास्तव में ये जातियां कर्म के अनुसार वन गई थीं।

देश की आबादी में अछ्तों का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा शामिल था। होनसांग ने उनका जो वर्णन किया है, वह बड़ा मनोरंजक है। "क़साई, मछुए, मेहतर, जल्लाद तथा नट आदि के निवास-स्थानों पर पहचान के लिए चिह्न लगा दिया जाता है। वे नगर से बाहर रहने के लिए वाध्य किए जाते हैं और गाँव में

भवाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

श्राते-जाते समय वे वाई श्रोर दवक कर चलते हैं। चांडाल, मृतक, श्वपाक श्रादि श्रव्यूतों के श्रंदर सिम्मिलित थे। वाण की 'कादंबरी' में जिस चांडाल स्त्री ने सुगो को लेकर राजा शूदक के दिवार में प्रवेश किया, उसने राजा को सचेत करने के लिए, कुछ दूर से ही हाथ में ली हुई वाँस की छड़ी से चिनित फर्श पर प्रहार किया। यह प्रथा श्रश्यों में साधारखदः प्रचलित थी। इस प्रकार वे उच्च जाित के लोगों को श्रपने श्रागमन से सावधान कर देते थे। वाख ने चांडाल स्त्री को 'स्पर्शवर्जित' श्र्यान श्रव्यूत तथा 'दर्शनमात्रफलं' श्र्यान जिसे केवल देख ही सकते थे, छू नहीं सकते थे उ—कहा है।

हिनसांग के समय में अंतर्जातीय विवाहों का प्रायः अभाव था। एक जाित के लोग अपनी ही जाित के अंदर विवाह करते के यदापि यह प्रथा साधारण रूप से प्रचलित थी; किंतु स्मृ-तियों में अंतर्जातीय विवाहों का विधान था और ऐसे विवाह हुए भी। अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे—अनुलोम तथा प्रति-लोम। अनुलोम विवाह—अर्थात् उच्च जाित के पुरुष का नीच जाित की स्त्री के साथ विवाह—से यद्यपि लोग निरुत्साहित किए जा रहे थे; तथािप समाज में यह प्रथा प्रचलित थी। वास का चंद्रसेन नामक एक सौतेला भाई था, जो एक शुद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ध्रुवमट्ट यद्यपि चित्रय था; किंतु वंह हुप का

<sup>ै</sup>वार्ट्स जिल्द १ पृ० १४७ फ़ाह्यान । के असण-वृत्तांत से हम जान सकते हैं कि पॉचवीं सदी के प्रारंभ में भी अस्पृश्यता के संवंध में भारत की स्थिति ऐसी ही थी—देखिए, जाइल्स-कृत अनुवाद, पृ० २१

प्रिविश्य च साः अध्यान विश्वासनायः नरपतिप्रवोधनार्थः — सस्कृतसभाकुष्टिममाजधान — 'काद्वरी', प्रथम ऋध्याय, पृ० २१

<sup>3</sup>श्रम्तमित्र स्पर्शविजेतामालेख्यगतामिव दर्शनमात्रफलां —'कादंवरी', प्रथम श्रध्याय, पृ० २५

४वाटर्स, जिल्द, पृ० १६=

दामाद था, जो वैश्य था। राज्यश्री वैश्या थी; किंतु उसका विषाह मौस्रिर चित्रय यहनां के साथ हुआ था। डा॰ फ्लाट ने अनुलोम-विवाहों के संबंध में हमते ज्यान को एक लेखगत प्रमास की ओर आकर्षित किया है। वाकाटक-वंश के महिंद्र राज देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का पूर्वज यद्यपि ब्राह्मस था; तथापि "श्रुति-स्मृति के विधानानुसार" ब्राह्मसी स्त्रियों के होते हुए भी उसने एक चित्रया से विवाह किया। यशोधर्मन्-विष्णु-वर्द्धन के मंदसोरवाले शिला-लेख हमें बतलाते हैं कि रिवकीर्ति ने, यद्यपि यह स्वयं ब्राह्मस था और नैगमों अर्थात् वेद के जानने वालों के वंश में उसका जन्म हुआ था तथा कभी भी स्मृति-मार्ग से विचलित नहीं हुआ था, भानुगुप्ता से जो कि स्पष्टतः वैश्या थी, अपना विवाह किया। व

जैसा कि उपर कहा गया है यह साघार एतया प्रचिल्त रीति थी कि एक जाति के लोग अपनी जाति के खंदर ही विवाह करें। पिता अथवा माता के पक्ष के संबंधी यद्यपि एक ही जाति के होते थे, तो भी वे आपस में एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्तिणी भारत की प्रथा में अंतर था। दक्षिण में मामा को लड़की के साथ विवाह करना वैध सममा जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह निषद्ध था।

ह्वेनसांग का कथन है कि स्त्रियां कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती थीं , <sup>3</sup> यह कथन यद्यपि उच्च जाविवालों के संबंध

<sup>े</sup> कार्पस इंसिकिन्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, ए० १४२-५४ ८. जिसको वैद्य महोदय ने अपनी 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, ए० ६२—में उद्धृत किया है।

रफ़्लीट 'कापँस इंसिक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, पृ०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६=

में प्रायः सत्य था; किंतु वह इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शुद्र लोगों ने और नीच श्रेणी के वैश्यों ने भी उनके समय में ही विधवा-विवाह को विहित ठहरा दिया रहा होगा। 🔁 सवी को प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि यह नहीं मालूम होता कि सामाजिक विवेक-युद्धि इसको कहां तक उचित सममती थी। 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ महाश्वेता की अपने नियतम की मृत्यु पर उसका अतुसर्ख न करने पर यह कहकर सममाता है कि जो अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेवा है, वह उस मित्र को उस अपराध का भागी बनाता है और दूसरे लोक में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता; किंतु जीविव रहकर वह जलांजलि-दान वथा अन्य कियाओं द्वारा उसको सहायता दे सकवा है। वाग के 'हर्षचरित' से प्रकट होता है कि हर्ष की माता अपने ं िकी मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री चिता में वैठकर जलना ही चाहवी थी कि इवने में हुए ने उसकी वचा लिया। सती-प्रया के प्रचलन का कुछ प्रमाख लेखों से भी मिलवा है। एरस के लेख से प्रवीव होवा है कि भानुगुत के सेनापि गोपराज की स्त्री पति की मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी।

जो विधवाएँ जीवित रहती थीं वे श्वेत वस धारस करती थीं और एक प्रकार की विधवावस्था की वेसी बाँधा करती थीं जैसा कि प्रभाकर वर्द्धन की अंत्येष्टि के वाद कहे हुए हर्ष के शब्दों से विदित होता है। 3

.. बहुपरती रखने की प्रथा का व्यापक प्रचलन था। बास्तव

<sup>े</sup>श्रसावपि (उपरतः) श्रात्मवातिनः केवलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु जलांजलिदानादिना बहूपकरोत्युपरतस्वात्मनश्च। 'कादंवरी', ए० २६६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>एरण का लेख, 'कारपस इसिकिन्टगोनुम् ईडिकाचम्'

अप्रजापालता वध्नातु वैधव्यवेशी परिधत्तां धवले वाससी वसुमती । ----'इर्पंचरित', पृट २३६

में यही नियम था और एक पत्नी रखना अपवाद था। सम्राद् वो एक स्ती से कभी संवोध ही नहीं करवा था। राजाओं के अंदः पुर में बहुसंख्यक स्त्रियां, रखेलियां तथा वेश्याएँ रहवी थीं। प्रभाकर-वर्द्धन की मृत्युशय्या पर किवनी ही महिलाएँ उनकी सेवा-सुश्रूषा में लगी थीं। ऐसा प्रतीत होवा है कि वे सब सिखयां थीं जो उनके चित्त-विनोद में लगी रहवी थीं। युद्ध में जीते वथा मारे गए राजाओं की सियां विधवाएं (विजेवा) राजा के अंवःपुर की महिलाओं की सख्या बहुत बढ़ा देवी थीं।

कुलीन समाज का जीवन सुलमय तथा आमोद पूर्ष था। बाख हमारे समाने तत्कालीन राज-द्रवार के जीवन का एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है। यद्यपि बहुत सी वःतें ऐसा थीं जो कि आधुनिक समय के लोगों को अठिचकर प्रतीत होंगी —बहुत अंशों में "अंसभ्यतापूर्ण, दंभ का मूर्वं वापूर्ण प्रदर्शन" प्रतीत होगा—तथापि छन दिनों के राजकुल अपने अति छदार ज्यवहार से चित को मुग्ध कर लेते थे। राज्य श्री के विवाह तथा हर्ष के जन्म के अवसर के आमोद-प्रनोद हमें दरबारी जीवन के सुंखमय पहलू का आभास देते हैं। फून, सुगंधित पदार्थों तथा प्रतेपनों का प्रचुर ज्यवहार होता था। नाच और गान का कभी अंत ही न होता था। राजा की स्त्रियाँ नाचती अर्था, वेश्याएं

१देखिए, चितारोहणके पूर्व अपने पुत्र से यशोमित का वक्तव्य। वहां का वाक्य है:—

<sup>&</sup>quot;त्रापीतौ युष्मिद्धिः पुत्रैरमित्रकलत्रवन्दिवृन्दिविधूयमानचामरमस्य-लचीनांशुकपयोधरौ।"

<sup>ं</sup> त्रर्थात्—इन मेरे स्तनों को—जिनके ऊपर का चीनां शुक विजित सामसों की वंदी स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से हिलता है, तुम्हारे जैसे पुत्रों ने पान किया।

र 'य्रत्युद्दार व्यवह ते वृहिन्त राजकुलानि' 'हर्षचरित', पृ० ६८ <sup>३ '</sup>कचित् मत्तकटककुट्टनीकंठलय्रबृद्धार्य सामंतरृत्तनिर्भरहसितनर-

नाचती थीं, बृद्ध सामंत नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते थे श्रीर नाचने के लिए साधुश्रों (योगियों) के हृदय भी लालायित हो जाते थे। लोग अनियंत्रित रूप से आमीद-प्रमोद तथा कोला-हज़ करते थे, जिसमें कभी-कभी उन्हें रतीतता का ध्यान नहीं रह जाता था। त्राभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य ऐसी वस्तु हों का कौतूहल-जनक प्रदर्शन किया जाता था। हर्ष कै जन्मोत्सव का वर्षन करता हुआ वास लिखता है-"वह महान् जन्मोत्सव इस प्रकार संपन्न हुआ कि राजकुल की स्थिति भंग हो गई, प्रतिहारियों का दबदवा फीका पड़ गया, वेत्रपाखियों के वेत्र छीन लिए गए, अंतःपुर में घुस जाना अपराध न रह गया, स्वामी श्रीर सेवक का भेद जाता रहा, वाल श्रीर वृद्ध एक में मिल गए, शिष्ट और अशिष्ट समान हो गए, मदोन्मत्त और मंगुमी का पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएं छौर वेश्याएं समान रूप से विलास-मग्न थीं, कहां तक कहें, राजधानी के सभी अधिवासी नाचने लगे थे।""

राजमहल के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जो जघन्य वथा अश्लोल था। राज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे। राजा

विवासिक वितिपादिसंशादिष्टदुष्टदासेरकगीतस्व्यमानसचियचौर्य-रतप्रपंचः श्रर्थात् कभी-कभी राजा की श्राँखों के इशारे से श्राज्ञा पा कर बच्चे श्रीर नौकर गीतों में मंत्रियों के गुप्त प्रणय को प्रकाश कर देते थे - 'हर्पंचरित', पृ० १८६

पितः? श्रापीत् समादरणीय वृद्ध सामंत राजधानी की मतवाली वेश्या को कंठ लगाकर उन्मत कृत्य में लगे हुए ये श्रीर राजा उनको देखकर खून हँसते ये । 'हर्षंचरित', पृ० १८६

भावतेत च विगतराजकुलस्थितिरधःकृतप्रतीहाराकृतिरपनीतवेत्रि-वेत्रो निर्दोषान्तः पुरप्रवेशः समस्य। मिपरिजनो निर्विशेषवालवृद्धः समान-शिष्टाशिष्टजनःदुर्जे यमत्तामत्तप्रविभागः तुल्यकुलयुवतिवेश्यालापवि-लासः प्रवृत्तसकलकटकलोकः पुत्रजन्ममहोत्सवो महान् ।- 'हर्पचरितं' प्रवाहे व्यू

लोग बहुधा सियों के लिए ऐसी नैविक दुर्बलता दिसलाते थे जो उनके लिए उन्तर नहीं प्रवीत होती थी। महल में वेश्याएं यहुत हिंगोचर होती थीं। जीवन की अच्छी वस्तुओं का बहुत अधिक उपभोग किया जाता था। जीवन सरल, संयमी तथा सुनियंद्वित नहीं था; किंतु साथ ही राजा और संभ्रांव लोग अपने को अवस्पर के अनुकूल बना लेते थे। अगर वे जीवन का आनंद उठाना जानते थे वो साथ ही यह भी जानते थे कि अवसर पढ़ जाने पर उसकी किस प्रकार उत्सर्ग कर देना चाहिए। यदि हम उन्हें युवावस्था में युविवयों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम उन्हें जीवन के अंत भाग में साधु-जीवन व्यवीत करने के लिए सिंहा-सन को भी छोड़ने के लिए तैयार पाते हैं।

## लोगों का पहनावा

है नसांग का कथन है कि "लोगों के नीचे तथा ऊपर पहर्मने के कपड़े दर्जी के सिले हुए नहीं होते। जहां तक रंग का सवाल है सफेद अधिक पसंद किया जाता है। विभिन्न रंगों से रंगे हुए कपड़ों की कोई कर नहीं होती। लोग कमर के चारों और वराल तक एक लंबा किंतु कम चौड़ा कपड़ा लपेटते हैं और दाहिने कंधे को खुला छोड़ देते हैं। कियां एक लंबा वस्त्र धारण करतीं हैं जो कि दानों कंधों को ढके रहता है, काफी ढीला रहता है और नाचे लटकता रहता है। सिर की चोटी का बाल धुमाब देकर लपेट लिया जाता है और सब बाल नीचे लटकते रहते हैं। कुछ लोग अपनी मूँ कों को कटवाते हैं अथवा अपनी मौज के अनु खार अन्य अजाब फैशन से रहते हैं। सिर पर माला धारण करते हैं और गले में हार।" हु नसांग का कथन कि दर्जीगीरी नहीं होनी थी, विल्कुत ठीक नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं कि जामा और जॉ केट (कंचुक) का इस्तेमाल होता था।

¹वाटर्स, जिल्द १ पृ० १४८

हवं का प्रवीहार पारियात्र किंका-पुष्प के समान खेत कंचुक पहने था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में भी हमें काट कर सिले हुए कपड़ों का नम्ना मिलता है। खूत्र कसे हुए छोटे जेनाने ऑकेट, जो स्वन को ढके रहते हैं, साधारण रूप से प्रच-लित थे। उच्च जाति के खो पुरुष सफेद रंग को पसंद करते थे। इसका प्रमाण वाण ने भी दिया है। जब वह हर्ष से साज्ञात् करने को रवाना हुआ, तब वह शुक्त वस्न पहने हुए था। स्वयं हर्ष भी शुक्त वस्न पहनते थे।

यद्यपि कपड़े को काटकर सीने की कला श्रह्मात नहीं थी, तो भी यह विल्कुल स्पष्ट है कि उन दिनों सम्राटों के भी पहनने के दो ही कपड़े रहते थे—एक तो धोवी थी, जो कमर में लपेट कर पहनी जावी थी श्रीर दूसरा बक्त उत्तरीय था। जब दें ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, तब उनके शरीर पर एक ही तरह के दो दुकूल थे जिनमें सफेद हंसों के जोड़े चित्रित थे। इर्ष्विरित में दुकूल का बार-बार उक्लेख मिलता है। दर-बार में वैठे हुए हर्ष के वर्णन में कहा गया है कि वे शरीर के निम्नस्थ भाग में एक वस्त्र पहने थे जो निर्मल जल से धुले हुए नेत्रस्थ (एक प्रकार के रेशमी तागे) का होने के कारण बमकता था श्रीर फेन-राशि के समान सफेद था। इपर का वस्त्र वनाए हुए तारों से भूषित था। एक दूसरे श्रवसर पर कदली-

<sup>&</sup>quot;'क्यिकारगौरेण वीधक कंचुक्विछन्नवपुषा'—'हपँचरित', पृ० ६८ व्यरिवाय राजहंसिमयुनलक्ष्मणे सहरो दुक्ले'—'हपँचरित', पृ० २७४

श्रम्त फेनपटलपांडुना, मेखलमियामयूखलिवतेन नितंत्रवित्रव्याः चित्रिना विमलपयोषीतेन नेत्रस्त्रनिवेशशोभिनाधरवासता वासुकिनिमोंके-योव मंदरं द्योतमानं चतारागयोनोपरिकृतेन द्वितीयांवरेया भुवनाः मोगमित्र।—'हर्षचरित', पृ० ११५

गर्भ से भी कोमल नए रेशम का कुर्ता पहने थे। श्रिमजात वंश क मनुष्य साफ़े का ज्यवहार करते थे। 'हर्षचिरत' के प्रथम श्रध्याय में बाख द्धीचि के साथी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने हुए बतलाता है। राजा लोग सिर पर सफ़ेद फूलों की मालू। धारण करते थे। यह उनका राज-चिह्न सममा जाता था। श्रारीर पर भी फूलों के हार पहने जाते थे जो कि कमर तक लटकते रहते थे। कभी-कभी उत्तरीय श्रथवा ऊपर के बस्न को उष्णीय श्रथीत् साफ़ा के रूप में ज्यवहार करते थे। कुलीन ज्यक्तियों के सिर पर छाते से छाया को जाती था। उन छातों पर बहुमूल्य पत्थर जड़े रहते थे। 8

कुत्तीन समाज का पहनावा यद्यापि सादा था; किंतु वह मूल्य-वान् होवा था। उन दिनों देश में उच्चकोटि की बिनावट के कपड़े तैयार किए जाते थे। ह्वेनसांग कई, रेशम या उनके विभिन्न वारीक वस्त्रों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशेय जो रेशम का होता था), ज्ञीम (सन के सूत से बने हुए कपड़े), कंवल ( उन के सुंदर वारीक वस्त्र) तथा हो-ला-ली ( एक जंगली जानवर

१कदलीगर्भास्यधिकम्रदिम्ना नवनेत्रनिर्मितेन द्वितीय इव मोगिनाम-धिपतिरंग लग्नेन कंचुकेन । — 'हर्षचरित', १० २८०

<sup>े</sup>धौतदुक्लपष्टिकापरिवेष्टित मौलि पुरुषं—'हर्षचरित', ए० ३६ अपरमेश्वर चिह्नभूतां सितकुसुममुंडमालिकाम्', हर्षचरित', ए० १७४

४ बाण बतलाता है कि हर्ष का छत्र मांगलिक था। उसमें बैदूर्य-मिण का दंड लगा था और उसके ऊपर जड़े हुए पद्मराग के दुकड़े चमकते थे।

वैदूर्यंदंडविकटेनोपरिप्रत्युप्तपद्मराग खंड— मथ्खुखिनतत्या •••• ••• इत्यादि ।

<sup>—&#</sup>x27;हर्षचरित', पृ० २८०

<sup>&</sup>quot;वाटर्म, जिल्द १, ए० १४६—हो-ला-ली, वाटर्स महोदय कहते हैं, कि इतके लिए संस्कृत शब्द अनिश्चिन है; परंतु वाटर्स का विचार

के ऊन से बना हुआ कपड़ा)। भारतवर्ष ने सुंदर वारीक वस्त्र के निर्माण करने की कला में चरमोनित कर ली थी। पुंड़देश (उत्तरी वंगाल) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए जाते थे जो मोर के अपांग के समान पीले होते थे। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर ज्ञीम, वादर, सूवी, दुकूल (एक प्रकार का रेशमी कपड़ा), लाला, तंतुज (कौशेय वस्त्र) और नेत्र वस्तों को हम महल में विखरा देखते हैं। वे स्वाँस से भी उड़ जानेवाले, केवल स्पर्श द्वारा मालूम होनेवाले, साँप के चमड़े की माँति चमकनेवाले थे और सभी रंगों के थे। रे चीनांशुक नामक वस्त्र तरकालीन भद्र-समाज के पुरुषों तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था। हर्ष की माता यशोमता इसी वस्निवेशेप का व्यवहार करती थीं।

यद्याप भारत के लोग सादा वस्त पहनते थे; किंतु उन्हें आभूषणों का वड़ा शौक था। सचमुच उन दिनों राजा लोग एक संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान अपने शरीर पर लादे रहते थे। राजाओं और संभ्रांत पुरुषों के सिर के आभूषण हार और बहुमूल्य पत्थरों से युक्त मुक्ट थे। उनकेशरीर अँग्ठियों, कड़ों

है कि यह वास्तव में 'राल' शब्द है। (राल तिब्बत भाषा का शब्द है ब्रीर इसका श्रर्थ होता है 'वकरे का बाल', र=बकरा) यह हो-ला-ली संभवतः दूसरे बोद अंथों में व्यवहृत 'लो-ई' या 'लो-कपड़े' ही है। संस्कृत में भी हमें रलक शब्द मिलता है, जिसका श्रर्थ है एक जंगली जानवर श्रीर उसके वालों के बने हुए कपड़े तथा रलक-कंबल शब्द भी मिलता है, जिसका श्रर्थ एक सुदर ऊनी कपड़ा होता है।

<sup>°</sup>पौराणिक सुद्दष्टि के लिए वाण कहता है कि वे पुंडू देश के बने हुए मोर के अपांग के समान पीले दो वस्त्र पहने हुए ये। ''शिखंडच-पांगपांडुनी पींड्रेवाससी क्सानः''— 'हर्पचरित', पृ० १३१

र्वोमेश्च वादरेश्च दुक्तेश्च लालातंतु जैश्चांशुकेश्च नेत्रेश्च निर्मो-यनिमेर कठोर रम्प्यागर्भ कोमलेनिःश्वासहार्येः त्यर्शानुमेयेः। —'दर्पचरित', पृ० २०२ २०३

तथा हारों से सुशोभित रहते थे। वाण ने अनेक बार हर्ष के पहने हुए आभूषणों का उल्लेख किया है। कान का भूषण एक सुरूय आभूषण सममा जाता था।

## भोजन

बाए। ने अपनी 'कादंबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन के प्रश्न को कैनल स्पर्श मात्र किया है। 'कादंबरी' में चांडाल-कुमारी सुगो से कहवी है कि ज्ञापत्ति पड़ने पर ब्राह्मख किसी प्रकार का भोजन प्रइग् कर सकता है; श्रीर जमीन पर डाला हुआ जल तथा नीच-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल तो सदा पित्र हैं। अंतर्जातीय खान-पान में स्पष्टतः प्रतिबंध लगे हुए थे; कितु कदाचित् वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तर हाल में हो गए। हैं नसांग हमें वतलाता है कि प्रत्येक समय भोजन करने के पूर्व भारत के लोग अपने हाथ, पैर और मँह धोते थे। उच्छिष्ट और ववी खुवी चीजें फिर नहीं परोसी जाती थीं। भोजन के बर्तन की हाथोंहाथ आगे नहीं बढ़ाया जाता था। जो वर्तन मिट्टों या काठ के होते थे उनको एक बार इस्तमाल करने के बाद फेंक देना ञावश्यक था ऋौर जो वर्तन सोने, चाँदी, वाँबे अथवा लोहे के होते थे उनको फिर से साफ करना पड़ता था। भोजन समाप्त कर चुकने के बाद वे तुरंत दातीन करके अपने की शुद्ध करते थे। शीच समाप्त करने के पहले वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे। भारत में पिनत्र यथा श्रपितत्र भोजन के बीच जो भेद किया गया था उसका उल्लेख इत्सिंग भी करता है, जिसने हेनसांग से थोड़े ही पीछे भारत में भ्रमण किया था। वह भी हेनसांग के कथन का समर्थन करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, ए० १५७

वही पृ० १५२

³इत्सिंग, 'रेकर्डंस आफ़ दि बुदिष्ट रिलिजन—तककुनु , प्र २४

ब्राह्मण शराब से एकद्म परहेज करते थे। उत्तरकाल के अरव-निवासी भूगोल विद्या-विशारदों के प्रमाण के अनुसार ज्ञिय लोग मामूली वौर से पीते थे। वैश्य लोग प्रायः मिंदरा का व्यवहार नहीं करते थे। शूद्र तथा अन्य लोग शराव अवश्य ही पीते रहे होंगे। नाटकों में नगर-स्थित शों कि कालयों का उल्लेख मिलता है। श्रमिक-वर्ग दिन भर के परिश्रम के पश्चान् मिंदरा- पान के सुख-द्वारा अपनी थकावट को मिटाने की चेण्टा अवश्य करता रहा होगा। हर्ष के जन्मोत्सव में मिंदरा की घारा वही थी। इतने प्रचुर परिमाण में मिंदरा किसने पान की होगी श्रपण्टतः उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उत्सव में भाग लिया होगा। इनमें कुलपुत्र लोग भी सम्मिलित थे। हैनसांग हमें वतलाता है कि ज्ञिप ईस्र तथा अंगूर से तैयार की हुई मिंदरा पीते थे और ज़िश्य लोग चुवाई हुई तीव्र मिंदरा पीते थे। बौद्ध-भिद्ध तथा बाह्मण केवल अंगूर तथा ईस्र का शर्वत पान करते थे।

मांस-भक्त के संबंध में समाज की क्या स्थिति थी, यह सफट नहीं है। ऋहिंसा-सिद्धांत के प्रभाव से अधिकांश जन-समाज ने मांस खाना छोड़ दिया था। मांस खाना कदाचित बुरा समभा जाता था; किंतु स्मृतियों ने केवल विशेष प्रकार के ही मांस को निषिद्ध किया था। हथे के समय में मांत-भक्त की रीति का पर्याप्त प्रचलन था। हथे की सेना की चाल का वर्णन करता हुआ वास एक मनोरंजक पद में राजा के भोजनालय के सामनों का उक्त करता है। उसमें सुखर के चमड़े के कीते से वँधे हुए महरे और हरिस के मांस का पूर्व भाग और चटकों के समूह सिमालित थे।

<sup>ै</sup>वधाराग्रह इव शीधुप्रपाभिः - 'हपँचरित', पृ० १७=

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० १७=

भहान् कोनकरण् वाहिभिश्च बद्धवराह्बन्नवान्नीण्वैलैंबमानहरिण्-चटुकचटकज्द्रजटिलैः 'दर्पंचरित', पृट २८५

शाद्ध करने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए मांस का में जन तैयार करना होता था और जैसा कि बाख स्त्रयं प्रमाखित करता है, ब्राह्मख लोग यज्ञों में भी पशु-त्रय करते थे। कट्टर ब्राह्मख जो वैदिक-धर्म के अनुयायी थे, कभी-कभी मांस खाते थे। वैश्य लोग भें जिनके बीच अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार हुआ था, मांस से प्राय: परहेज करते थे। शूद्र भी जो कि बौद्ध तथा जैनधर्म से प्रभावित हुए थे, मांस नहीं खाते थे। हैनसांग का कथन है कि मछली, भेंड़ का मांस तथा हरिए का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट भोजन के रूप में खाए जाते थे। इसका मतलब यह है कि इन का खाना निषद्ध नहीं था। वर्जित मांसों में उसने बैल, गदहा, हाथी, घोड़ा, सुअग, कुना, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा वंदर के मांस को गिनाया है। जो इन पशुश्रों का मांस खाता था, उसको श्रंत्यजों में परिगिखित किया जाता था।

भोजन की अन्य वस्तुओं में जो साधारणतः प्रचलित थीं, धी, दूध, दही, रवादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कडुवे तेल के साथ चवेना सम्मिलित था। जनसाधारण अपने भोजन के लिए गेहूं और चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। फलों में आम, मधूक (महुआ), वदर (बेर), किपत्थ (कैथा) आम्ल (इमली), आमला (आँवला), विंडुक (एक प्रकार का फल), उदुंबर (गूलर), नारिकेल, पनस (कटहल), नासपाती, आंगूर, तरवूज, मीठीनारंगी, आंडू, खुवानी तथा अनार आदि शामिल थे।

लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों ( अहीरों की बस्तियों ) में रहते थे। नगर इंटों की बनी हुई चौड़ी तथा ऊँची दीवारों से कि हिर हुए थे। नगरों को बसाने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी। आम सड़कें संकीर्फ तथा टेढ़ी मेढ़ी होती थीं। दूकाने मुख्य-मुख्य

वाट्सं,जिल्द १ पृ० १७८

वहीं पृ १७७

मार्गों पर स्थित थीं और सड़कों के किनारे-किनारे सरायें थीं।
मकान ईटों तथा लकड़ी के तख्तों के बने होते थे; पर गरीव
लोग निस्सदेह अपने मकान मिट्टी के बनाते थे। वे घास-फूस से
आये रहते थे। दीवारों पर चूनाकारी होती थी। मन्य अट्टालिकाएं तथा कज़ाएं लकड़ो की चौरस छतों से युक्त होती थीं।
कमरों के फर्श प्रत्यः मिट्टी के होते थे और उन्हें गोवर से लीप
कर पवित्र रक्ता जाता था।

यद्यपि मकानों का वाहरी रूप सादा होवा था; किंतु ऋंदर आराम और सुविधा के सभी सामान मौजूद रहते थे। वैठने के लिए सब लोग मिचयों का इस्तेमाल करते थे। राजकुल के लोग, बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-श्रेसी के लोग बैठने के लिए उन्हीं को व्यवहार में लाते थे। हां, उनमें ऋधिक मूल्य के सामान अवस्य लगाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य कस्तुओं से सजाते थे।

राजाश्रों के महल श्रमेक कज्ञाश्रों में विभक्त रहते थे। वीसरी कज्ञा में प्रवेश करने के वाद हर्प ने अपने तड़पते हुए पीड़ित पिता के धवलगृह में देखा, जो कि महल के सबसे भीतर का हिस्सा था। धवलगृह का सबसे भीतरी हिस्सा (कमरा) जहां प्रभाकरवर्द्धन मृत्यु-शब्या पर पड़े थे. 'सुवीथि' कहलाता था। उस पर तेहरा पर्दा पड़ा था। सुवीथि में भीतरी दरवाजे थे, जिन्हें दसद्वार कहते थे। उसमें खिड़कियां भी लगी थीं। धवलगृह के अपर एक और छोटा-सा भवन था, जिसे चंद्रशालिका कहते थे। वहां मौल श्रथवा राज्य के परंपरागत मंत्री मौन होकर वेठे थे। कँकरीदार बारजे थे, जिन पर महिलाएं वेठती थीं और जो प्रभीवक कहताते थे। इसे संजवन श्रथवा चतुःशाला, गृहाब-

वाट्स', जिल्द १, पृट १४७

२(हपं) ''श्रवाप तृतीयं कत्तांतरम् तत्र च प्रहावप्रहसीप्राहीवहुवे-त्रिणि त्रिगुणतिवस्करिस्तितिरोहितसुवीधोपये पिहितपत्तद्वारके परिहत-

थे, शामिल थे। आजकल की भांति और जैसा कि सदा से होवा आया है, पुत्र के जन्म पर गाना-बजाना होवा था, जिसमें सम्मानित महिलाएं और वेश्याएं भी सम्मिलित होवी थीं। रोग-दोष से बचाने के लिए बच्चों को तरह-तरह की तावीजें पहनाई जाती थीं। बाए के कथनानुमार शिशु हुए के सिर पर सरसों का तावीज पहनाया जावा था और उनके गले में बाघ का नव।

कुलीन समाज में विवाह का उत्सव वहे धूम-धाम से मनाया जाता था। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर महल में चारों खोर आनंद ही आनंद छा गया था। आँगनों में इंद्राणी की मूर्तियाँ स्थापित की गई थीं। विवाह की वेदी की स्थापना बढ़-इयों ने की थी। विवाहिता वधू के उपहारों का—जिसमें हाथी घोड़े, आदि थे - निरीक्षण किया जा रहा था। असुनारों के समूह दुलहिन के गहने बनाने में लगे थे और उनके शब्दों से बाहर के चवूतरे गूँजने लगे थे। चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्रव्यों के चित्र (दूलहे को उपहार रूप में भेजने के लिए) बनाए। असुनारों की महली, मगर, कछुआ, नारियल, केला, तांबूल-युक्त की मिट्टी की मृत्तियां बनाई गई थीं। असी उपहार के रूप में वर के पास

१देवे चोत्तमांगनिहितरज्ञासर्षपक्षे हाटकबद्धविकटव्याघ्रनखपक्ति-मंडितग्रीवके—'हषचरित' पु० १६१

श्प्रतिष्ठाप्यमाने इंद्रागीदैवतं—'हर्षचरित'. पृ० २०१

म्सत्रधारेरादीयमाननिवाहवेदीसूत्रपातं—'हर्षचरित', पृ० २०१

४निरुध्यमानयौतकयोग्यमातङ्गतुरङ्गतरङ्गितांगन— हर्षचरित', पृ०

<sup>&</sup>quot;हेमकारचक्रप्रकातहाटकघटनटाङ्कार वाचालितालिन्दकम्—'हर्ष-चरित', पृठ २०१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>चतुरचित्रकरचकवाललिख्यमानमङ्गललेख्यं।

लेप्यकारकदम्बकिप्तमाणमुन्मवमीनक्रममकरनारिकेलकदलीपूग-वृत्तकम् ।

भेजने के लिए तैयार किए गए थे। सुहागिन स्थियाँ तरह-तरह के कामों में लगी हुई थीं और सुंदर मांगलिक गानों से जिनमें दूलहा और दुलहिन के नामों का जिक्र था, कानों को एम कर देवी थीं। उन्होंने लता और पत्तियों के चित्र बना कर प्यालों तथा मिट्टी से सफ़ेद किए गए कच्चे घड़ों को अलंकुत कर दिया था। विवाह के लिए बारात के साथ वर एक हाथी पर सवार होकर स्वयं कन्या के मकान पर आता था।

विवाह समुचित लग्न पर होताथा, जिसका व्यतीत हो जाना विपत्तिजनक सममा जाता था। कन्या विवाहोत्सव के उपयुक्त एक विशेष प्रकार का वक्ष धारण करती था। विवाह श्रमि के सामने वेदो पर ब्राह्मणों को साची मान कर किया जाता था। उपाध्यायों द्वारा प्रव्वलित श्राग्न में हवन किया जाता था, जिस के उपरांत वर श्रान की प्रदक्षिण करता था। लाजों की श्रंजलि श्राम में श्रपण की जाती थी। विवाह हो जाने पर वर श्रपनी वधू के साथ श्रम विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि श्रावास-गृह में व्यतीत करता था। वाण लिखता है कि प्रहवर्मा का विवाह हो जाने पर वह श्रपनी वधू के साथ वास-गृह में चला गया, जिसके द्वार पर रित श्रीर प्रीति की मूर्तियाँ चित्रित थीं। कमरे के भीतर मंगल-प्रदीप जल रहे थे; उसमें एक श्रोर पुष्पित रक्ताशोक चित्रित था, जिसके तले शर-संधान करता हुश्रा कामदेव खड़ा था। व

<sup>&#</sup>x27; वध्वरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मङ्गलानि गायन्तीभिः— 'द्यंचरित', १० २०२

वित्रपत्रलतालेख्यकुरालामिः कलराश्चि धवलितान् शीतलशा-राजिरश्रेणीश्च मर्व्वयन्तीमिः —'हप्चरित', पृ० २०२,

अप्रविवेशच द्वारपज्ञकलिखितरीतिप्रीतिदैवतम् ' · · · वासगृहम्- 'हपंचरित' पृ० २०=

भएकदेशलिखितस्तविकतरक्ताशोकतच्तलभावाधिन्यचापेन तिय-

श्रंत्येष्टि क्रिथा भी बहुत कौतृहल-जनक थी। प्रभाकरवर्द्धन के शव को एक अर्थी पर रख कर सामंत तथा नगर के लोग अपने कंधों पर सरस्वती नदी के तट पर ले गए थे। उनके आगे-आगे कुल पुरोहित था। सम्राट के उपयुक्त एक चिता पर रख कर वह शव जलाया गया। हुई ने प्रातःकाल उठ कर स्नान किया, अपने मृत पिता को जल दिया और रेशम के दो सफेद वस्त्र घारण किए। उन्होंने शुद्धाचार के कुछ नियमों का पालन किया। उदाहरणार्थ उन्होंने पान खाना छोड़ दिया। तब उस ब्राह्मण को, जो मृत आत्मा को दिया हुआ पिंड खाता था, भोजन कराया गया। फिर कुछ दिन अशौच मनाया गया। राजा का आसन, चामर, आतपत्र (छाता) पात्र तथा शस्त्र आदि ब्राह्मणों को दे दिए गए। फूल को तीर्थस्थान पहुँचाया गया और चिता के स्थान की स्मृति बनाए रखने के लिए ईटों का एक स्मारक किया कथा गया।

हेनसांग हमें वतलाता है कि मृतक की अंतिम क्रिया तीन प्रकार से की जाती थी—या तो उसे रमशान घाट पर ले जाकर जला देते थे या जलमग्न कर देते थे अथवा जंगल में ले जाकर खुला छोड़ आते थे। जब तक अशीच का समय समाप्त नहीं हो जाता था, तब तक कोई मृत व्यक्ति के परिवार के साथ भोजन नहीं करता था। शब के साथ जानेवाले स्नान किए विना शुद्ध नहीं हो सकते थे।

क्कृियतनेत्रत्रिमागेन शरमृजूकुर्वंत । कामदेवेनाघिष्ठितम्—'इर्षचरित' पृ० २०८

<sup>ै</sup>नरेंद्रः स्वयं समर्पितस्कंधेः गृहीत्वा शवशिविकां शिविसमः सामंतैः पौरे पुरोहित पुरस्सरेः नीत्वा सरितं सरस्वतीं नरपित समुचितायां चितायां हुताशसिक्तयया यशःशेषतामनीयत—'हर्षचरित', पृ० २३५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखिए—'इर्षंचरित', पृ० २३६-२४१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७४-१७५

श्राहमहत्या की प्रथा अनेक रूपों में प्रचलित थी। प्रभाकर वर्तन के कुछ मित्र तथा उनके मंत्री और नौकर उनकी मृत्यु के कुछ पहले या वाद जल कर मर गए अथवा भूखों मर गए। दिनसांग कहता है कि वृद्ध पुरुषों को एक नाव में वैठा कर गंगा के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें डुवो दिया जाता था। यह वर्म का एक वहां भारी काम सममा जावा था। र

उन दिनों लोग अनेक प्रकार के अब करते और उत्सव मनाते थे। 'प्रियद्शिका' में हम वासवदत्ता को अब करते तथा स्वस्ति-वाचन के लिए विद्यक को जुलाते हुए पाते हैं। श्वियां संतान के जन्म के समय, विवाह के समय तथा अन्य विविध अवसरों पर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करतीं थीं।

## मनोरंजन के साधन

तत्कालीन कुलीन-समाज, जीवन का आनंद उठाना जानवा था। चैत मास की पूर्षिमा को वसंतोत्सव मनाया जाता था, जो आजकल के हिंदुओं के होली त्योहार से मिलता-जुलवा था। 'प्रियद्शिका' तथा 'रत्नावली' नामक नाटकों में इस उत्सव का उल्लेख मिलता है। 'नागानंद' नाटक में इंद्र के उत्सव का उल्लेख है। इन उत्सवों के अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते थे और बड़ा आमोद प्रमोद मनाया जाता था। हमें रंगशाला (प्रेचागृह), संगीतशाला (गंधर्वशाला) तथा चित्रशासा का उल्लेख नाटकों में वार-वार मिलता है।

हमें फुछ ऐसे खेल भी मालूम हैं जिनमें लोग दिलचरपी लेते थे। शतरंज तथा पासे के खेललोक-प्रिय थे ख्रीर उनका खनेक

<sup>&#</sup>x27;देखिए-केचिदनशनै ज्यथमानमानसाः शुचमसमामशमयन् केचिन्छलभा इव वैश्वान्वरं शोकावेगविवशाः विविशुः-'हर्पचरित,' पृ० २३-

वाटर्स, जिल्द १, ५० १७५

बार उल्लेख किया गया है। राजा यों के पुत्र शारीरिक व्यायाम में निपुण होते थे। उस समय के कुछ लोकप्रिय आमोद-प्रमोद प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं। गाँवों में बहुघा जादू-गर (इंद्रजालिक) अपना खेल दिखाते थे। चकोराच्न नामक एक जादूगर बाख का मित्र था। बाजार की सड़कों पर जहां बड़ी भीड़ लगती थी यमपिटक एक चित्र के द्वारा जिसे यम-पट कहते थे, लोगों को परलोक का हाल बतलाते थे। इस यमपट में अन्य वस्तुओं (दृश्यों) के साथ यमराज को भैंसे पर आकड़ दिखाया जाता था। गाँवों में मदारी, नट तथा शैलालि (अभि-नेता) इत्यादि दिखाई पड़ते थे।

## स्त्रियों की स्थिति

कुलीन समाज की महिलाएं खूब शिक्तिता होती थीं श्रीर, इनको बड़ी सावधानी के साथ शिक्ता ही जाती थी। बास लिखता है कि राज्यश्री कुशल खियों तथा सिखयों के साथ रह कर मृत्य, गीवादिक तथा नाना प्रकार की कलाओं में दिन-प्रतिदिन प्रवीण होती गई। वह बौद्धदशन में पारंगत थी श्रीर इतनी भारी पंडिता थी कि 'हीनयान' पर ह्वेनसांग के ज्याख्यानों को भली-भाँ ति समम लेती थी। हर्ष के नाटकों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि खियां नाचने, गाने श्रीर बजाने में कुशल होती थीं। वे चित्रकारी में भी प्रवीण होती थीं।

१देखिए यह पद—शार्यचेषु गून्यगृहा (शारी = सोंगटी, श्रच = पाश)—'कादवरी', पृ० १३

रहर सबंध में 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ की शिक्षा का जो वर्णन है, उसे देखिए।—'कादंबरी', ए० १२६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 'हर्षचरित' पृ० २१४

र्यथ राज्यश्रीरिप नृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु च लासु प्रतिदिनसुपचीयमानपरिचया।

याल-विवाह का प्रचार था। राज्यश्री विवाह के समय लगभग (१ वर्ष की वालिका रही होगी। 'हर्षचरित' के वर्णनों को पढ़ कर यह ख्याल होता है कि राजघराने की खियां संगिनी नहीं किंतु उपभोग की वस्तु थीं। यद्यपि पटरानी ( महिषी ) के साथ राजा आदर का व्यवहार करते थे; किंतु मालूम होता है कि रनिवास की अन्य स्त्रियां केवल चुंबन तथा आलिंगन के लिए ही थीं। हां, माता के साथ बड़े प्रेम और अद्धा का न्यव-हार किया जाता था। अपनी पूजनीया माता के जीते जी चिता पर जल मरने के संकल्प से हर्ष के महान् शोक का जो मर्मस्पर्शी चित्र वाणभट्ट ने खींचा है, उससे यह प्रमाणित होता है कि उनके हृद्य में अपनी जननी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम तथा सम्मान का भाव था। वास्तव में भारत में स्त्रीत्व का पूर्ण विकास मातृत्व में होता था। यशोमती सहश माता जो 'वीरजा', 'वीरजाया' ऋौर 'वीरजननी' थीं, किसी भी समाज के लिए शोभा एवं गौरव की वस्तु हो सकती हैं। वे तमाम हिंदू नारियों की भाँति वड़ी ही पविपराय ए। थीं और साथ धी अपनी प्रजा के लिए एक माता के समान थीं। उनमें दूसरों के चरित्रों को जानने की अद्भुव शक्ति थी। वे अपने सिद्धांतों की पक्की थीं कीर स्नीत्व की पवित्रता की साकात् अवतार थीं। उनकी सभी मानवे श्रीर पूजते थे।

उन दिनों स्त्रियां वैधव्य को अपने अभाग्य की पराकाष्ठा सममती यीं। यशोमती अपने को मृत्यु-श्रच्या पर देख हुए से कहवी हैं "इस समय मेरा जोना ही मरने से अधिक साहस का काम है। 3" मालूम होवा है कि पर्दे की प्रधा—कम से कम, समाज

श्तमुद्रमयीव परिचत्तशानेषु त्नृतिमयीव पुरायवृत्तियु — 'हर्पंचरित', १० १७७

रप्रायश्चित्तशुद्धिरिव स्त्रीत्वस्य—'हर्पचरित', पृट १७७

उमरणाच में जीवितमेवास्मिन् समये साहसम्—'हर्पचरित', पृ० २३१

की उच्च-श्रेषी की महिलाओं में प्रचलित थी। राजाओं के श्रंत:-पुर में कंचुकी, प्रतिहारी श्रीर परडों को छोड़कर श्रीर किसी को भी प्रवेशाधिकार नहीं था। संचेप में इस कह सकते हैं कि भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रायः वैसा ही था जैसी कि आजकल है। अंवर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के दोर्घ शासन का प्राय: कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था । भारत के विभिन्न भागों के लोगों की विशेषवाएं जो वर्तमान समय में दिखाई पड़ती हैं वे उस काल में भी थीं। विभिन्न प्रांतों के लोगों के चरित के विषय में ह्वेनसांग ने जो कुछ लिखा है वह वड़ा मनोरंजक है। काश्मीर के लोग घोखेबाज तथा कायर होते थे। मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं नैतिक आचरण का सम्मान करते थे। यानेश्वर के लोगों को ऋभिचार-किया से बहुत प्रेम था श्रीर (वास के कथनानुसार) वे बहुत सरल स्वभाव के थे। कान्यकुटज (कन्नौज ) के निवासियों का रूप परिष्कृत होता थी श्रीर वे रेशम के चमकीले कपड़े पहनते थे। वे विद्या श्रीर कला के व्यसनी थे। उनकी बात संपद्ध तथा अर्थपूर्ण होती थी। मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान और नम्न स्वभाव के होते थे और मगध के लोगों की भाँ ति विद्वत्ता का आद्र करते थे। " बाए भी 'कादंबरी' में इस बात का समर्थन करता है। पुंडूवर्द्धन के निवासी विद्वानों का सम्मान करते थे। काम हप के लोग यद्यपि ईमानद्र थे; किंतु उनका स्वभाव उप्रथा। वे बड़े अध्यवसायी श्रीर विद्याप्रेमी थे । दिनीसा, श्रांघदेश ? तथा धनकटक ?

0

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० २६१ <sup>3</sup>वही, पृ० ३१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० ३०१ <sup>४</sup>वही, पृ० ३४०

पवही, २ पृ० २४२

हरेखिए, ''उजयिनी वर्षानम्''—चाण-झत 'कादवरी', पृ० ८७ 'वाटर्सं,जिल्द २, पृ० १८१ वही, पृ० १८६

उनहीं, पृ० १६३

१°वही, पृ० २०६

१ वहीं, पृ० २१४

के लोग भी उप्रस्वभाव के होते थे। चोलदेश के लोग बड़े भयं कर श्रीर लुच्चे थे। द्रविड़ के लोग साहसी, पूर्ण रूप से विश्व-सनीय, सार्वजनिक हित के भाव से प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी थे। महाराष्ट्र के लोग श्रभमानी, युद्ध-प्रेमी, कृतज्ञ, वदला लेने-वाले तथा कप्रपीदितों के लिए श्रास्मत्याग करनेवाले थे। जो कोई उनका श्रपमान करता था, उसके खून के प्यासे हो जाते थे श्रीर उसके लिए श्रपनी मीत से भी नहीं डरते थे।

माल्म होता है कि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी।
वाण ने डज्जियनी तथा हैनसांग ने कान्यकुर्व के जो वर्णन किए
हैं उनसे पता चलता है कि लोग समृद्धिशाली थे। हैनसांग
कन्नीज के समृद्धिशाली वर्गों तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या
का उल्लेख करता है। वहां के लोग चमकदार रेशम के कपड़े
पहनते थे। ऊँची-ऊँची इमार हैं, सुंदर उद्यान तथा निर्मल जल के
सरोवर थे। वास का कथन है कि उज्जियनी के निवासी कोट्याधीश (कोटिसार) थे। उसके वड़े-वड़े बाजारों में शंख, शुक्ति,
मोती, मूँगे, मरकत और हीरा विकने के लिए सजाए रहते थे।

ेवाटर्सं, जिल्द २ पृ० २२४ २वही, पृ० २२६ ३वही, पृ० २३६ ४वही, जिल्द १, पृ० ३४० भोटिसारेग • अविष्ठिताः अविषनी नाम नगरी

<sup>—</sup> कादंबरी', पृ० ⊏६

<sup>६</sup> प्रकटशंखशुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमणिराशिमिश्चामीकरचूर्णं वालु-कानिकरनिचितरायामिभितगस्त्यपरिपीतमिललेस्सागरेरिव महाविपणि-पर्येरूपशोमिता—'कादंबरी', पृ० ⊏४; अर्थात् (उज्जयिनी) वड़े-बड़े याजारों से सुशोमित थी। दूर-दूर तक विस्तृत ये वाजार देखने में उन समुद्रों के समान ये जिनका सब जल अगस्त ने पी लिया हो! बाजार का स्वर्णं-चूर्णं समुद्र की वालू का-सा प्रतीत होता था। शंख, घोषा. मोती, मूँगा तथा नीलम के देर खुले हुए रक्षे थे। उज्जयिनी का संपूर्णं वर्णन (पृ० ⊏४-६१) रोचकता से परिपूर्ण है और नगर-निवासियों की संपत्तिशालिता का यथेष्ट प्रमाण है।

्षसके उनुग सौंघ, महाभवन तथा प्रसादों का उल्लेख मिलता है जिनके ऊपर रेशम के मंडे फहराते थे। उसके हरे-भरे कुंज, चित्रशाला, श्रंतहीन उत्सव, श्रानंद-वाटिका (गृहाराम ) श्रोर उसके पार्क जो केतकी के पराग से श्वेत हो रहे थे—यह सभीर उसके निवासियों की समृद्धि को प्रकट करते हैं।

ह्रेनसांग ने उन अनेक देशों का-जिनमें वह गया था-जी वर्णन किया है उससे हमारी यही धारणा होती है कि लोगों की आर्थिक अवस्था उन्नत थी। भारत में अनेक प्रकार की फरलें श्रीर फल उत्पन्न होते थे। लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती करना था; किंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कारए व्यापार भी थां। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान कार्य उसका व्यापार हो था। वहां के ऋधिकांश लोग ब्यापार में लगे थे। मधुरा देश में एक प्रकार का सुंदर, वारीक और धारीदार सूती कृपकः बनवा था। यह देश बड़ा ही उपजाऊ था और कृषि ही लोगों का मुख्य रोजगार था े बनारस के लोगों के पास अपार संपत्ति थी। उ उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे। कर्ण-सुवर्ण के लोग बहुत मालदार थे। है पुंडूबर्द्धन देश में अनाज की पैदाबार बहुत अधिक होती थी और वहां के लोग समृद्धिशाली थे। वाम्र-लिप्ति के निवासी समृद्ध थे और नगर में अलभ्य बहुमूल्य पदार्थ संप्रहीत थे। विनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। वलभी के लोग बड़े घनी और डन्नतिशील थे। श्रानंदपुर के लोग संपन्न थे। सु-ला-चा, " कु-चे-लो १० तथा उउजयिनी ११ के लोग भी मालदार और उन्नति-

<sup>ै</sup>वाटर्स, जिल्द १, ए० ३१४ वही, वही, जिल्द २, ए० ४७ ४वही, पैनही, ए० १८४ कही प्वही, ए० २४६ ्वही, ९, १० और ११वही, प्० २४८, २४६, २५०

<sup>े</sup>वही, जिल्द २, पृ० ३१० ४वही, पृ० १६१ ेवही, पृ० १६० ेवही, पृ० २४७

सामाजिक अवस्था

शील थे। सिंधु देश में सोना और चाँदी निकलती थी। दिवड़ राण जा त्या प्राप्त का समुद्री होते थे। या मलकूट देश समुद्री हेश में बहुमूल्य पदार्थ पेदा होते थे। कथनानुसार "सोना, कथनानुसार "सोना, मोतियों का मंडार था। उहिन्सांग के कथनानुसार सोना, त्राँदी, काकुट, सफोद जस्ता और स्फटिक देश की ऐसी वार्तए थीं जो बहुव प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थीं। बंदरगाहीं से प्राप्त अतेक प्रकार की अलक्ष्य वहुमूल्य वस्तु आ का वितियम क्रग विक्रय की अन्य पदार्थों के साथ होता था। देश के व्यापार में सोते और चाँदों के सिक्के, कोड़ियां तथा छोटे मोती विनियम के माध्यम थे । ११४ वितियम के माध्यम के रूप में कीड़ियों का प्रयुक्त होना यह प्रकट करता है कि उस समय चीजें वहुत

भी श्रार० वर्न सी० एस० आई, श्राई० सी० एस ने कविषय नाँदी के सिक्कों को जिस पर शलदत =शीलादित्य की उपाित म्मीकत है, हुए का वतलाया है। यह सिक्के डसी प्रकार के हैं जिस प्रकार कि गुप्त राजाओं के सिक्के। उनके एक वरक वो एक वड़ा सिर बना हुआ है और दूसरी तरक मोर बना है। साथ ही यह वाक्य भी अंकित है— विजितावितर वितपितः श्री शीलादित्य दिवम् जयि । एक दूसरे सिक्के पर जो कि सोने का है, मुख पृष्ठ पर एक अस्वारोही की मूर्ति बनी हुई है श्रीर हर्षदेव' यह नाम श्रीकृत है। दूसरी श्रीर एक देवी की मृति हैं जो सिहासन पर वैठी है। इस सिक्के को हानेले ने र्भ मार्थिक रूप से हुए का वतलाया है। है।

त्रचयारमण विकास ने पृ० २५२ वहीं, पृ० २२६ भवहीं, जिल्द १, पृ० १७८ न्यहा, ५० ५९५ वर्षानल रायल एशियारिक स्रोसाइटी, १६०६, ए० ८४३ हिन्दी, १६०३ पृष्ठ पुरुष । इस विषय पर मुकर्जी 'हपै', पृष् 'उवही,'पृ० २२८ ११६-११५ भी द्रव्यंचय है।

बाख के वर्णनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने और मोतियों की अत्यधिक प्रचुरता थी। बुद्ध तथा अन्य देवताओं की स्वर्णमूर्तियां देश में सैकड़ों की संख्या में वर्तमान थीं। राजा जोग अपने शरीर पर इतने आभूषण धारण करते थे, जिन्हा मूल्य किसी विजित देश को छुड़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता था। कामरूप के नरेश ने महाराज हर्ष के पास जो उपहार भेजा था, उसकी तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा की धन-संपत्ति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः भारत हक ऐसा देश था, जहां मधु तथा दूध की धारा बहती थी।

देश की इस अनुल संपत्ति का आंशिक कारण निर्धंदेह विदेशों के साथ उसका व्यापार था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों मांगों से होता था। चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के साथ उसका बहुत व्यापार होता था। चीन जाने के लिए जल तथा म्थल दोनों से होकर मार्ग जाते थे। स्थल-मार्ग मध्य-एश्चिया से (पेशावर, काबुल, कुंदुज, समरकंद, वाशकंद, इसिककुल, कुचा और तुर्मन होते हुए) होकर जाता था। जल-मार्ग उन विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था, जो गुजरात, मालावार, ताम्रपर्णी (लंका), चोलदेश, द्राविड़ देश, श्रंभ्र, कर्लिंग तथा समतट के वटों पर स्थित थे। सबसे श्रधिक चालू रास्ता वह था जो (बंगाल में स्थित) ताम्रलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में होकर जाता था और सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह

पहारों में वच्या देवता से प्राप्त एक अद्भुत छत्र, जिसकी सीं कें जवाहरात से जड़ी हुई थीं, बहुमूल्य अलंकार, सीप, शंख इत्याँ दें के बने हुए तरह-तरह के पान-पात्र, 'कार्दरंग' देश की चमड़े की बनी हुई चीजें जिनमें सुंदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपत्र के समान कोमल 'जघन-पष्टिका', अर्थात् घोती समूरक (एक प्रकार का हरिया) चम की तिकया, इत्यादि-इत्यादि सम्मिलित थे।—'इर्षचरित', १० २६० २६२

को स्पर्श करता था। वहां से वह सुमात्रा के उत्तरी समुद्रवट से होता हुआ मलय उपद्वीप के वंदरगाह को स्पर्श करता तथा जल-उमरूमध्य को पार करता हुआ सुमात्रा की राजधानी 'श्री-श्रोग' पहुँचता था। इस स्थान से यह मार्ग चीन की खाड़ी के ठीक बीच से होता हुआ और कंबोडिया प्रायद्वीप के चारों और चक्कर लगाता हुआ अंत में चीन के वंदरगाह कांग-फू (आधुनिक कुंग-तुंग) पहुँचता था। चीनी-यात्री इत्सिग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था।

हाक्टर राघाकुमुद मुकर्जी हमारे सामने वत्कालीन व्यापा-रिक तथा श्रीपनिवेशिक प्रगित का एक सुंदर चित्र उपस्थित करते हैं। महाराज हर्ष के शासन काल में, चीन के उक्त जल-मार्ग से लोग विल्कृल परिचित थे उनके सिंहासनारोहण के वितक पूर्व (६०३ ई०), भारत के समुद्र-तट से पाँच हजार मारतवासी यवद्वीप (जावा) को गए थे। हूणों के श्राक्रमणों के परचात् देश में श्रशांतिपूर्ण वातावरण होने के कारण इस प्रकार भारतवासियों के श्रनेक दल बाहर चले गए थे। हूणों के श्राक्रमणों से भारत के विदेशी व्यापार तथा उसके उपनिवेश-स्थापना के कार्य को प्रोत्साहन मिला।

हमें वह अवश्य स्मरण रखना होगा कि जिस समय श्रीहर्ष अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस समय उसकी सीमा के वाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म अथवा वौद्धधर्म निरंतर शाताब्दियों तक दृढ़तापूर्वक स्थापित थे। पूर्वी द्वीपसमूह तथा दूरस्थ भारत के देश भारतीय संस्कृति के बाहरी केंद्र थे। वहाँ बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन करते आए थे। वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समयों में स्थापित किए गए थे। उनकी स्थापना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शताब्दी से हुआ था। वे सब भिलकर बहुतर भारत' कहलाए।

हा० मुकर्जी के कथनानुसार हुएँ के समय में भारतीय संस्कृति की वड़ी उन्नित हुई। किस समय हैनसांग समतट में था उस समय उसे समतट के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, जो भारतीय संस्कृति और प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम हि थे—(१) श्री होत्र (वर्तमान प्रोम का जिला) (२) कामलंका (पेगू और इरावदी का डेल्टा), (३) तो-लो-पो-ती (द्वारावती जो श्याम की, प्राचीन राजधानी अयुधिया का संस्कृत नाम था) (४) ई-शागना-पु-लो (ईशानपुर आजकल का कंवो हिया प्रदेश जिसे इस्मिंग ना-पु-लो (ईशानपुर आजकल का कंवो हिया प्रदेश जिसे इस्मिंग ने फु-नान लिखा है); (४) मो-हा-चन-पो (महाचंपा, आधुनिक को चिन-चीन और अनाम का कुछ भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु (यमन, द्वीप, इसकी स्थिति अथवा आधुनिक नाम का पता नहीं है)। इन सब देशों का उल्लेख इस्मिंग ने भी किया है। इनके आतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (जावा, जिसे इस्मिंग ने किलंग लिखा है) तथा विल आदि द्वीप भी थे।

सातवीं शताव्दी में शैलेंद्र-वंश के राजाओं ने सुमात्रा पर शासन किया। चीनी-यात्री इिंसग, जो ६६० ई० में उस देश में गया था। लिखता है कि मलय अर्थात् मलाया प्रायद्वीप उस समय सुमात्रा के आधीन हो गया था। उसने वहां संस्कृत व्याकरण, बौद्धधर्म के प्रंथों तथा उनकी टीकाओं का अध्ययन किया। भारत और चीन के मध्य में स्थित सुमात्रा का पेलंबंग नामक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सातवीं शताव्दी में, मध्य जावा के अंदर भारतीय संस्कृति फैली, इसका बहुत प्रमाण मिलता है।

इन द्वीपों के राजा सरदार सभी भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतया रंगे हुए:थे। वे वौद्धधर्म अथवा ब्राह्मसम्बर्भ के अतु-यायी थे।

१देखिए डा॰ मुकर्जी का 'हर्ष', पृ० १८८-१८२

वाटसँ, जिल्द २, पृ० १८७-८८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कुमार स्वामी - इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्टं', पृ० १६८ १६६

इत्सिंग ने भोग नगर में, जिसके चारों और क़िलावंदी की गई थी, एक हजार श्रमणों को देखा। वे भारत के मध्यदेश में प्रचितत सभी विषयों का अध्ययन करते थे। इत्सिंग ने सोचा ्रिमेरे जैसे चीनी यात्री के लिए यह उचित होगा कि भारत जाने के पूर्व साल-दो-साल उस नगर में रहकर अध्ययन करे । भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं था। चीन से भारत को आते और यहां से वापस जाते समय ह्वेनसांग ने मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नित करते हुए देखा। कुछ देश तो भारत से बहुत दूर थे; जैसे, यन-की (सराशहर), कु-चिह (जिसे नक़रों में कोचा दिखाया जाता हैं) तथा चोन की सीमा पर स्थित पोलका। तेरमिर, कुंदुज, वलख, गज, वैमियां तथा किरशा सभी बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्र 📬 ह्वे नसांग ने इन दूरस्थं प्रदेशों में धर्म-संघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से जाते समय उसने दिच्छी मार्ग का अनुसरस किया और राजनी, झाबुल, श्रंदरब, खोस्त, वद्ख्शां, कुरन, वाखान, तश-खुरगन (पामीर की घाटी), त्रोश, खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया। इन दूरस्थ देशों में हेनसांग ने सैकड़ों मठों को - जिनमें हजारों भिन्न रहते थे, बहुसंख्यक विद्वानों की जो शास्त्रों में पारंगत थे, तथा भारत में उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्थाओं को देखा। भारत की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत विस्तृत था। उसके योग्य पुत्रों ने उसकी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँ-चाया था। किंतु अव वह प्रकाश मंद पड़ने लगा था। स्मार्वी का नया दल देश पर अपना प्रभाव जमा रहा था। समुद्रयात्रा

१इत्सिंग 'ए रेकर्ड श्राफ़ दि बुद्धिस्ट रेलीजन-तककुस्', प्रस्तावना पृ० ३४

तुरंत ही निषिद्ध की जानेवाली थी। विदेश को जाना वुरा सममा जानेवाला था। घीरे-धीरे, किंतु अवाध गति से धर्म-प्रचारकों के देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से प्रथक्तरस प्रारंभ होने वाला था। वह दीपक जो शवाब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के सार्थ जलता रहा, श्रव बुम्मने को था श्रीर सारा देश संकीर्स्ता, धर्मी-धता तथा श्रंधविश्वास के—जिनके कारस भारत विदेशी श्राक्र-मसों का शिकार हुश्रा—श्रंधकार में निमग्न होने वाला था।

#### द्वादेश अध्योय

# हर्ष-युग की आर्थिक अवस्था

ू हर्षकालीन भारत की आर्थिक अवस्था के जानने के लिये सामित साधन हैं जिनके द्याघार पर कृषि तथा व्यापार आदि वातों का पता लगता है। हर्ष-युग से पहले पिछले गुप्त लेखों .में प्रस्तपाल नामक पदाधिकारी का नाम मिलता है जो लेखों का संरक्क था। उसका कार्यालय प्राम या नगर में रहा करता श्रीर वह खेत संबंधी माप, सीमा तथा कय-विक्रय का लेखा रखता था। उस समय खेतों की पैमाइश भी हुआ करती थी जिससे राज्य की संपत्ति का अनुमान लगाया जाता था। यदि त्कालीन लेखों का अध्ययन किया जाय वो स्पष्ट प्रकट होता है कि जनता श्रधिकतर गांवों में रहा करती थी भौर खेती से जीवका उपार्जन करवी थी। इसी कारख प्राचीन लेखों में प्राम शब्द का सदा प्रयोग मिलता है जहां लोग निवास करते रहे। वहां कई प्रकार की भूमि थी-वास्तु (निवास के योग्य), ज्ञेत्र ( खेवी के योग्य ) तथा गोचर या वंजर सूमि । कहीं-कहीं जंगल का भी वर्णन मिलता है। बहुधा ताम्रपत्रों में भूमिदान का भी वर्णन मिलवा है जहां सारी भूमि ( जिसे बहादेय भी कहते थे ) कर रहित दान में दी जाती थी। भूमिकर के खितिरक्त दानपाही प्रत्येक प्रकार के सामयिक करों से मुक्त कर दिया जाता था। जमीन के साथ वृत्त, कानन तथा जलाशय भी दान में दे दिये जाते थे। भूमि संबंधी नियमों को निविधम कहते थे जिसके अनुसार ्री कार्रवाई की जाती थी। दर्ष युग के लेखों में भी इस प्रकार का वर्णन सर्वत्र मिलता है कि दान की भूमि कर से मुक्त थी। इसके लिये भागभोग कर तथा हिरएयशब्दों का प्रयोग लेखों में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>संपादक द्वारा लिखित

र'एपि० इंडि॰' मा० १५ ए० १३०

मिलता है। जहां तक भूमिकर का संबंध है, तत्कालीन लेख, ह्वेनसांग के वर्णन तथा साहित्य में उसका संचिप्त वर्णन मिलता है जिसके विवेचन में जाना अप्रासंगिक होगा। केवल इतना ही कहना समुचित होगा कि कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोद्धी कमावी और सरकार को कर देती थी। पुरुय अवसरों पर भूमि कर रहित दान में दी जाती थी। असतवीं सदी के छोटे राज्यों के लेखों में खेत संबंधी बातों का भी विवरण हर्षकालीन वार्ती कों पूर्ण करता है। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के अध्य-यन से पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था में नदियों की घाटी में जनता निवास करती था खेती किया करती थी। उसकी फैलाई मिट्टी से पृथ्वी की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती थी। उसी ज्यों आबादी बढ़वी गयी, खेती की उन्नित होती थी। पांचवीं से सातवीं सदी तक के ताम्रपत्रों में खेती की उन्नति का वर्णन मिलता है। उनमें अपदा (वसने के अयोग्य), अपहता (कृषि के श्रयोग्य) तथा खिल (बंजर) शब्दों का उल्लेख भिलता है। किसी लेख में ऐसी भूमि को बौद्ध संघ को दान करने का वर्णन किया गया है। इसम्य लेख (तियेराताम्रपत्र) में कृषि कार्य के लिए ब्राह्म**ए को भूमिदान का विवर्**ग पाया जाता है। इससे प्रकट होता है कि शासक का ध्यान कृषि की उन्नति की स्रोर स्नाकिपत हो रहा था। खेती के उन्नति के जो कुछ भी कारण हों, परंतु साववीं सदी में कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होता था और यही जीविका का मुख्य साधन था। चीनीयात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा जाविका का सुरूप जाया या । है कि सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी श्रीर श्रन्न, फल, फूल

<sup>ै</sup>घोषाल 'कंट्रीव्यूरान दु दि हिस्ट्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम' पृ•

२ इंडियन हिस्टारिकल काटर्ली, भा० ६, पृ० ४६-६० अप्पि० इंडिका, भा० १४, पृ० ३०७

अधिक मात्रा में पैदा होते रहे। जैसा कहा गया है कि नदियों की घाटी में खेती होती थी इसलिए सिंचाई के लिए सरलता से पानी मिल जाता था। जहां पर नदी का पानी सुलम न था, वहां सरकार की ओर अथवा जनता की ओर से तालाव खुद-वाये जाते थे। हर्ष-युग के पिछले गुप्त नरेश भी हस ओर दिलच्स्पी रखते थे जिसका प्रमाण अफसड़ के लेख से मिलता है। सममें वर्णन आता है कि सातवीं सदी के राजा आदित्यसेन की पक्षों ने सिंचाई के निमित्त एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था। इस प्रकार सिंचाई करके खेती की उन्नित की जाती थी और अनेक प्रकार के अन्न तथा फल उत्पन्न किये जाते थे।

यद्यपि हर्षकालीन आधिक परिश्वित में कृषि की ही प्रधानता थी परन्तु व्यवसाय तथा व्यापार की कभी न थी। प्रामक्ति अतिरिक्त नगरों में लोग रहा करते थे और व्यापार तथा कता संवधी कार्यों में समय व्यतीत करते थे। पुराने समय में नगरों की स्थिति का पृथक्-पृथक् महत्व था। तीथस्थान, राजा की राजधानी तथा व्यापारिक मार्ग में नगर पैदा हो जाते थे। जो नगर समुद्र किनारे स्थित रहते थे उनका वभव भीतरी देश पर अवलंबित रहता था। कोई-कोई बंदरगाह अपने स्थान के कार्य विशेष महत्व रस्तता था। पूर्व मध्यकाल से पहले गुप्तकाल में स्थल मार्ग तैथर किये गये थे जिससे व्यापार होता तथा देश की सामभी वंदरगाह तक पहुँ वाई जाती थी। पाटलिपुत्र से उन्जैन होते हुए भरोंच तक राजकीय मार्ग बनाया गया था। सेना भी आपत्ति के समय उसमें चला करती थी। समवतः शक लोगों को जीतने के लिये गुप्त शासक

<sup>े</sup> वील रैकर्डम माठ २ पृ० १६१, १६६, २०८-२०१।

<sup>ं</sup> रतस्येव पिय भार्यया नरपतेः श्री कोण देव्या सरः ।

<sup>—</sup> ग्राफ़सह का लेख, का० इ० इ० मा० ३ नं० २४

ने इसे तैयार कराया था। बाद में व्यापार के लिये भी प्रयोग होते लगा। हर्ष के समय में भी विदेशों से ज्यापार होता रहा। बंगाल में वाम्रलिप्ति एक प्रधान बंदरगाह था। उसके बाद की सदियों में भी वे स्थान अपना कार्य करते रहे । संभव है हुव ने भी पश्चिमी मार्ग का प्रयोग किया होगा ताकि उसकी सेना पुलकेशी द्विवाय को परास्व करने में सफल हो सके। वलभी का शासक भी प्रयाग वक समारोह में आवा रहा, इस कारण उन्जैन के मार्ग की प्रधानता अवश्य ही थी। युद्ध के कारस आर्थिक स्थिति में अधिक परिवर्तन न हो पाता और हर एक ढंग का व्यवसाय चला करताथा। इसका एक दिशेष कारम् था। त्राम में पंचायतें स्थापित थीं जो स्वतंत्र रूप से गांव का प्रबंध करती रहीं। चाहे जो कोई शासक होवा त्राम के कार्य में हस्तचेप नहीं करवा था। व्यापार की भी यही हालत थी। उस समय व्यवसाय प्जी: पतियों के हाथ में नहीं था वरन् श्रेखी नामक संस्थायें सब नेया-प्रिक कार्य करवी थीं। गण-पद्धवि भारत में बहुत समय से प्रचित्तित थी उसी ढंग पर व्यापारियों के संघ (गए) वर्तमान थे। ये संघ ज्यापार का कार्य करते, सिक्कों की शुद्धवा जांचते तथा वेंक का काम करते थे। हर्ष-युग के लेखों में श्रेष्प्रियों का नाम अधिक बार उल्लिखित है जिससे पता चलता है कि व्यापारिक संस्थायें सर्वत्र ही ज्यापार करती थीं। हिंदू समृतियों में ज्याब-सायिक नियमों का ऋच्छा वर्णन मिलता है। इस विवर्ग से पता लगता है कि हर्षकाल में पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्प-कार तथा विशक आदि अनेक प्रकार की श्रेशियां वर्तमान थीं। च्यापारिक संस्थायें अपने व्यवसाय की भी शिचा दिया करती हैं थीं, इसिलिये व्यापार अच्छे ढंग पर चाल् हो गया था। हर्ष-कालीन ललित कला संबंधी कार्य से शिल्पकारों के कार्य का पता चलता है कि मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां बनती रहीं। मंदिर तथा दुर्ग की बनावट से शिल्प कला की श्रोर लोगों की

रुचि का अनुमान किया जा सकता है। श्रेषियों का इतिहास बहुत लंबा है जिसका वर्णन अनुपयुक्त होगा। इस समय की व्यापारिक संस्थायें नाना प्रकार के कार्य निर्वित्त रूप से करवी क्ष्मिलित प्रभाव प्रगट न हो ए। या। पहले की वरह काम करने पर भी श्रेषियां संगठित न हो सकीं।

राजनैविक परिस्थिति अनुकूल न होने पर भी देश विथा विदेश से व्यापार समुचित दंग से चलता रहा। श्रेणियों की अनेक संस्थाये पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहीं। लेखों में हटुमति, शौरिकक वथा वारिक नामक पदाधिकारियों का डल्लेख मिलता है। शीरिकक बाजार से चुंगी महस्य करता था श्रीर तारिक नदियों के घाट पर टैक्स नसूल करने के लिये ि श्रिक किया जाता था। इह (बाजार) का नाम भी कई बार श्राता है। दामोदर्पुर के वाम्रपत्र में बाजार के निमित्त जमीन खरीदने का वर्षन मिलवा है। इसीलिये हिंहका से वाजार संवंधी कर का अर्थ सममा जाता है। सारांश यह है कि ज्यापार के निमित्त वेचने के लिये स्थान स्थान पर वाजार थे और सड़क वथा निद्यों से सामग्री आया करवी थी । हैनसाँग ने अनेकं देशों का जो वर्षन किया उससे यह पता चलता है कि लोगों की आर्थिक अंवस्था उन्नव थी । यद्यपि लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती था परंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कार्स व्यापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिता का प्रचान - मुारख उसका व्यापार ही था। <sup>२</sup> वहां के श्रिधकांश लोग व्यापार में तगे रहते थे। मधुरा देश में एक प्रकार का सुंदर चारीक श्रीर धारीदार सूती कपड़ा वनवा था। वनारस के लोगों के पास

विषि० इंडि० १४ पृत्र १३३ .

रवाटर्स जिल्द १ ५० ३१४

त्रपार संपत्ति थी। उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे । कर्ससुवर्स के लोग बहुत मालदार थे। वाम्रलिपि के समृद्धशाली नगर में बहुमूल्य पदार्थ संप्रधीत थे। सन् ६७३ ई० में जब इत्सिंग त.स्रुलिप्ति.में उतरकर सीधे पश्चिम दिशा में चला तो उस समयः कई सौ व्यापारी उसके साथ थे जो बोध-गया तक गरे। इसी वात की पुष्टि में एक लेख का प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है जिसमें अयोध्या से ज्यापारियों के ताम्न लिप बंदरगाह तक आने का वर्णन मिलवा है। 3 यह मार्ग उत्तरी भारत का प्रधान रास्ता था जिसे व्यापार तथा सेना के आने-जाने के लिये सदा प्रयुक्त किया जाता था। र चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। धलभी के लोग बड़े घनी श्रीर उन्नविशील थे। सिधुरेश में सोना और चांदी निकलवी थी। पहुनसांग के कथनानुसार सोना, चांदी, करकुट,सफेद जस्टा श्रीर स्फटिक देश की ऐसी वस्तुयें थी जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थी। अनेक प्रकार की वस्तुओं का विनिमय तथा क्यविक्रय अन्य पदार्थी के साथ होता था। इस तरह भारतवर्ष पक समृद्धशाली देश हो गया था। देश की इस घतुल संपत्ति का आंशिक कारण विदेशों के साथ उस समय का व्यापार था। यह न्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था । हेनसांग ने किपशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहां भारत के प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामित्रयां पहुँचा करती थीं। व्यापार में सोने, चांदी तथा वांचे के सिक्के प्रयुक्त होते रहे । कपिसा से

वाटर १, ५० १६१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इस्सिंग, 'ए' रेकर्ड श्राफ़ बुद्धिस्ट रिलीजन', पृ० ३१

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>एपि० इंडिका' मा० २, पृ० ३४४

भहिस्ट्री आफ़ बंगाल' भा० १, पृ० ६६३

<sup>&</sup>quot;वाटर १, पृ० २५२

विदेश, ईरान तथा योरप तक मार्ग जाता था जिस पर भारत के व्यापारी आया-जाया करते थे। काश्मीर से होकर मध्य-एशिया तथा चीन तक भारत का व्यापार होता था। अजलमार्ग उन विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था जो गुजरात, मालावार, लंका, चोत्तदेरा, आंध्र, कलिंग तथा समवट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चाल् रास्ता वंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्तिंसे था जो दिच एपूर्वी द्वीप समूहों के बदरगाहों को स्वर्श करता था। वह मार्ग सुमात्रा से मलयद्वीप के वंदरगाह की छूवा जलडमरू-मध्य पार करवा हुआ चीन की साड़ी में पहुँचवा था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था। उदीसा का वर्षन करते समय हेनसांग ने लिखा है कि भारत के दक्तिस-पूर्व सीमा पर यानी समुद्र के किनारे चरित्र नामक नगर था। यहां से ज्यापारी दूर देशों को जाया करते थे भीर विदेशी व्यापारी यहां श्राकर ठहरा करते थे। नगर की दीवाल बहुत ही मजबूत तथा उंची थी। अवएव सुरिच्चत स्थान में अमृत्य पदार्थी को एकत्रिव करते थे। र भारतवासी समस्त जल मार्ग से परिचित थे। हर्ष के शासनकाल में लोग चीन जाया करते थे। उनके सिंहासनारोह्ए के तनिक पूर्व ६०३ ई० भारत के समुद्रतट से पांच हजार भारतवासी बावा गये थे। डा॰राघाकुमार मुकर्जी ने तत्कालीन व्यापार की प्रगति का सुंदर चित्र उपस्थित करते हुये अपना विचार प्रकट किया है कि इन आक्रमणों के पश्चात् देश में अशांति हो गयी, इसिलये उस विपरीत वातावरण के कारण भारतवां वियों के दई दल बाहर चले गये। यानी हूणों के आक्रमें ए से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। डा॰ मुकुर्जी के विचार से सभी एक मत नहीं हो सकते। इत्सिंग के विवरण से झात हो जाता है कि साववी

<sup>ं</sup>भीत्त, मा*०* २ ५० २०५

<sup>₹</sup>वह

सदी में वाम्रिलिप्ति से जहाज मलय प्रायद्वीप तक जाया करते थे। इत्सिंग के मार्ग-वर्णन से पता चलवा है कि हर्ष-युग में (सातवी सदी के उत्तरार्ध में ) अनेक चीनी यात्री इसी जल-मार्ग से भारत आते-जाते रहे। ।

इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हर्ष-युग में लोगों की अवस्था अच्छी थी। बाण के कथन 'तथा ह्वेनसांग के वर्णन से सभी बातों की पुष्टि हो जाती है। उज्जियनी तथा कान्य-कु॰ जं नगरों के वर्णन से पता लगता है कि कन्नौज में समृद्धि-शाली तथा संवित्तशाली कुनों की संख्या अधिक थी। ऊंची-ऊंची इमारतें, सुंदर उद्यान तथा जल के सरोवर संवित्त के सूचक हैं। बाण का कथन है कि उज्जियती के निवासी कोट्याधीश (करोड़ पित ) थे। उसके बड़े-बड़े बाजारों में शंख, शुक्ति, मोती, मूंगे, मरकत तथा हीरे बिकने के लिए सजाये रहते थे। कोंगों का रहनसहन ऊंचे दर्जे का था। लोग चमकदार रेशम के कपड़े पहनते थे। मकानों में कुंज, चित्रशाला तथा आनंद-बाटिका वर्तमान थे जो निवासियों के समृद्धि को प्रकट करते हैं। बाण के वर्णन से पता चलता है कि देश में सोने तथा मोतियों की प्रचुरता थी। देवताओं की स्वर्ण-मूर्तियाँ पर्याप्त संख्या में बनती थीं। वरकालीन मूर्तियों तथा चित्रों के देखने

भ्इत्सिंग, 'ए रेकर्ड आफ बुधिस्ट रिलीजन एज प्रकटिस्ड इन इंडिया' पृ० २४। मजूमदार—'स्वर्गा'-द्वीप' मा० १ पृ० ७ तथा हिस्ट्री आफ बंगाल' भा० १ पृ० ६६२

<sup>&</sup>lt;sup>'२</sup>वाटर्स मा० १ पृ० ३४०

उकोटिसारेण अधिष्ठिता उज्जियनी नाम नगरी—कादंबरी पृ० ८६ प्रकशं लशुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमिण्राक्रिमिः श्यामीकरचूर्ण वालुका निकट निचितै रायामिमिरगस्य परिपीत चलिलेस्यागरैरिय भहावित्रणि । ये का शोमिता—'का बरी' प्र० ८४

से ज्ञात होता है कि आभूषख पहनने का अच्छा रिवाज था। साधारण ठयकि से लेकर देव-प्रतिमाओं में अमूल्य अलंकार प्रस्तर पर खुरे दिखलाई पड़ते हैं। साहित्य में भी सर्वसाधारख केशरीर पर आभूषण घारण करने का वर्णन मिलवा है। राजाओं की भी वही दशा थी। कामरूप के नरेश ने जो उपहार महाराज हमें के पास भेजा था उसकी वालिका पर हिट्यात करने से राजां के घन संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। उस उपहार में अद्भुत द्रव्य बहुमूल्य अलंकार,शंख इत्यादि के वने पान पात्र, चमड़े की चीचें जिनमें सुंदर सोने की पात्तयां जड़ी हुई थीं, भोजपात्र के समान कोमल योती, हिरण के चर्म की तिकया आदि आदि सम्मितित थे। वस्तुतः भारत एक वैभवयुक्त देश था, जहां के निवासी अतुल संपत्ति के कारण दान में धन तथा अभूमि दिया करते थे। हप-युग-में मंदिरों की संख्या कम न थी। यानी घामिक चेत्र में घन का उपयोग किया जाता । धर्मशालायें वथा सदावर्त द्वारा निर्धनों को गृह वथा मोजन दिया जाता था। इन सभी वावों से तरकालीन धन तथा वैशव का अनुसान किया जाता है।

देश की आर्थिक उन्नित में सिकों का भी अपना स्थान है।
यह विनिमय के प्रधान साधन माने गये हैं। ज्यापार की उन्नित के
साथ मुद्राकी भी प्रचुरता होती है। गुप्तकाल में ज्यापार चरम सीमा
पर पहुँच गया था, इसीलिये अनेक हंग के सिक्के चलाये गये।
इमारगुप्त प्रथम ने तो चौदह शैलियों के सोने के सिक्के तैयार
कराये थे। पूर्व-मध्यकाल से एकचन्न राज्य भारत में तथर
न रह सका। अंतर्पातीय ज्यापार तो चलता रहा लेकिन किसी
कारण से दैनिक जीवन में स्वर्णमुद्राओं का प्रयोग प्राय: वंद हो
गया। उनकी सीमित संख्याओं से प्रकट होता है कि उनका

भव्यमिरिते १ प० २६०-२

प्रचार कम हो रहा था। हर्प युग में ऋधिकतर चांदी के सिक्के तैयार होते रहे और वह भी कम संख्या में। वत्कालीन सुद्रा-नीति शासकों के हाथ में थी जो राज्य के लिये टकमाल रस्पते धीर अपने ढंग का सिका तैयार कराते रहे। हर्षकालीन सिक्ते गुप्त शैली के बनते थे। इन राजाओं की अपनी कोई निजी शैली न थी। हर्ष-पृषं शासक-मौर्खार तथा हूण-मध्यभारतीय शैली को काम में लाते रहे। यद्यपि हर्षवद्धन ने सःम्राज्य स्थापित करने का प्रयस्त किया था और उसका राज्य सारे उत्तरी भारत पर विख्त था परंतु उसके सिक्के सर्वत्र प्रचलित नहीं माल्स पड़ते । संयुक्त प्रांत के भिटौरा हैंग (फैजाबाद जिले में स्थित) से मौर्खार राजा ईशानवर्भा के सिक्षों के साथ शिलाहित्य के सैकड़ों (सक्के मिले हैं। श्री वर्न महोदय ने भी इन्हें हर्ष का सिका ववलाया है। इन सिकों पर एक तरफ (गुप्त किकों की वरक्ष) राजा का सिर है और दूमरी तरफ मोर बना है। साथ में गुप्त लेख की तरह "विजिता विनर विनिपतिः श्री शिलादित्य दिवम् जयित" वाक्य ऋंकित है। इन पर कई स्थान पर ऋंक भी खुदे हैं जिसका संबंध हर्षसंवत् से बतलाया जाता है। श्रवः शिला-दित्य लेख वाले सिकों को निश्चित रूप से इर्षवर्द्धन ने सैयार कराया था।

हर्षचिरत में एक वाक्य मिलता है— वृषाङ्कामिव • घटितां हाटकमयी मुद्रा समुपिवन्ये (बाजार में वृष के चिह्न से युक्त सिक्तों को उसने दिया) जिससे प्रकट होता है कि हर्ष के किसी सिक्के पर युक्म का भी चिह्न था। उएक सोने का भी सिक्का मिला जिसके, मुख पुष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है और "हर्षदेव" यह नाम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की मूर्ति सिंहासन पर वैठी है। इस सिक्के को भी हार्नले ने निश्चयात्मक रूप से हर्ष

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>जर्नल रायल ऐ।शयाटिक सोसाइटी १६०६ पृ० ⊏४३ <sup>२</sup>इस तरह के सिक्के ग्रामी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

का बवलाया है। इस हे संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। अंत में इतना कहना पर्याप्त होगा कि हवं ने चांदी के सिक्त गुप्त शैली (मब्यभारवीय ढंग) पर तैयार कराया था। उस समय इसी तरह के सिक्तों श समाज में अधिक प्रचार हुआ। सोग के सिक्तों का चलना यद हो गया। भारत में चांदी विदेश से आया करवी थी। चांदी के सिक्तों के प्रचार से प्रकट होता है कि विदेशों से व्यापार में चांदी आवी रही जिसका प्रयोग मुद्राओं के लिये होता रहा।

<sup>ै</sup>नुकर्जी हर्ष पृ० ११६-१८ 'जन० रायल एशियाटिक सोसाइटो' १६०३ पृ० ५४७

## त्रयोदश अध्यायः

## धार्मिक अवस्था

संगन्न उपलब्ध पाठ-सामग्री का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात्. हर्षकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में हमारे मन में कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न होती। पहली बात तो यह है कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रच-लित थे। दूसरे धर्म का जो वास्तविक भाव था वह कर्मकांडों के नीचे दब गया था। वीसरी बात यह है कि इस काल में, इश्वर में सरल विश्वास रखने की श्रपेद्मा, दार्शनिक सिद्धांतों की सृक्ष्म विशेषतात्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके अविरिक्त, देश में अंधनिश्वास की अभिवृद्धि हो रही थी और असहिज्हुँवा का भाव फैल रहा था। जो लोग हिंदू तथा वौद्धधर्म के श्रद्यायी माने जाते थे उनमें ऐसे-ऐसे रिवाज प्रचलित थे जो सदाचार अथवा नैतिक आचरण के सर्वथा विरुद्ध थे। संचैप में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय लोगों की धार्मिक अवस्था का अधःपतन प्रारंभ हो गया था। सारा देश एक धार्मिक क्रांति, की श्रोर बड़े वेग के साथ अपसर हो रहा था और ऐसे लक्तण स्पष्टतः द्विटिगोचर होते थे जिनसे यह प्रकट होता था कि भारत में प्रचलित धार्मिक पद्धितयों के कायापलट की आवश्य-कता शीच होगी।

महाकवि बाख तथा चीनी यात्री के संयुक्त भ्रमाण से इक्ष विषय में तिनक भी संदेह शेष नहीं रह जाता कि घर्मी तथा संप्र दायों की विभिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई थी। वाण '६ र्षचरिय', तथा 'कादंत्ररी' दोनों यंथों में अनेक स्थलों पर देश के विभिन्न सप्रदायों का उल्लेख करता है। वौद्ध-मुनि दिवाकर भिन्न के आश्रम में आहूत (जैनी), मस्करी (परिन्नजाक), १वेतपट ( रवेतांवर जैन ), पांडुभिज्ञ ( रवेतवस्रधारी भिज्ञ ), भागवत ( विष्णु के भक्त ), वर्णी ( ब्रह्मचारी ), केशलुंचक ( जो अपने बाल उखाड़ कर फेंकते थे ) कापिल ( सांख्य की माननेवाले ), क्रोकायतिक ( चार्वाक ), जैन (बौद्ध ), कास्पाद (वैशेषिक दर्शन के माननेवाते ), श्रीपनिषदिक ( वेदांतवादी ), ऐश्वरकारिषक ( नैयायिक ), करंघम ( घातुवादी ), घर्मशास्त्री (स्मार्त ), पौरा-स्मिक, साप्ततंतव रे शैव, शाब्दिक (वैयाकरसा), तथा पांचरात्रिक (वैष्णव संप्रदाय विशेष ) एकत्रित थे। इन विभिन्न संप्रदायों के लोग बौद्ध मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। वे शंकाएं उठाते, उनका समाधान करते, वाद विवाद करते तथा व्याख्या करते थे। उपरोक्त दलों में से कुछ तो वास्तव में धार्मिक संप्र-दाय नहीं, अपितु दर्शनशास्त्र के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे स्त्रीर शेष जैन, बौद्र तथा ब्राह्मण संन्यासियों के विभिन्न वर्ग थे। इसके आतिरिक्त जिस समय महाराज हर्ष अजिरावती नदी के तट पर मिणितारा में पड़ाव डाल रहे थे उस समय जैन ऋाईत, पाशुपत, पाराशर दल के भिच्च तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसका दशॅन करने की प्रतोचा कर रहे थे। याराशरी संन्यासी सुमित जैन संन्यासी बारदेव तथा मस्करी ताम्रचूलक वाण के मित्रों में से थे। अ 'कादंबरी' में महारवेता के आश्रम पर आईत, कृष्ण, विश्रवस, श्रवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की श्रवुयायिनी भिन्नु-िषयों के उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। उज्जयिनी के

<sup>1&#</sup>x27;हपैचरित', ए० ३१६

<sup>&</sup>lt;sup>२ जै</sup>रीरा६तैः पाश्चपतेः पाराशरिमिर्विणिभिः पाश्चपतिः ग्रादि

<sup>—&#</sup>x27;हर्षचरित', पृ॰ ६७

उपाराशरी मुमितः च्रपणको वीरदेवः .... मह्करी ताम्रचूलकः — 'हर्षचरित', पृ० ६७

भगवतस्त्र्यभवकस्यान्त्रिकायाः कार्तिकेयस्य विश्रवसो जिनस्यायाः वलोकितेश्वरस्याहैतो विरिचस्य पुण्याःस्तुतीक्त्यास्यमानाम् महाश्वे ताम्—'कार्वरी', पृ० ३१४

राजा वाङ्गपीङ् के मंत्री शुक्रनाश के आँगन में हम शैव, शाक्य-मुनि के अनुयायी तथा चपलक (दिगंबर जैन ) की उपित पाते हैं। वीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत के बहुसंख्यक भरों एवं संप्रदायों का उल्लेख करता है। बह लिखता है- "कुञ्ज ( लीग है) तो सोरपुच्छ धारण करते हैं: कुछ मंडमाल द्वारा अपने को अलकृत करते हैं; कुछ बिल्कुन नम रहते हैं; कुछ अपने शरीर को घास तथा तखतों से ढकते हैं; कुत्र अपने बालों को उखाइते श्रीर मूझों को कटवाते हैं; कुछ सिर के पार्श्व के बालों से जटा धना तेते हैं और सिर पर मुनाबदार नोटी रखते हैं। २३४ 'जीवनी' में विभिन्न सं-दार्थों का वर्णन इन प्रकार किया गया है :—"भूत, निर्पेथ. कापालिक वथा चूडिंक (जटाधारी संन्यासी ) सभी विभिन्न रूप से रहते हैं। सांख्य तथा वैशेषिक के अनुयायियों में पारस्परिक विरोध है। भूत अपने को राख से आच्छा दिव रखते हैं, ... कार्यानर्भेय नम्न रहते हैं ... कार्यालिक संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गले में हिड्डयों की माला धारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफाओं और खाहों में निवास करते हैं। चूडिंक गंदे कपड़े पहनते और विल्कुल सड़ा हुआ भोजन कर ते हैं।3

उपरोक्त उदाहरणों तथा उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहर्ष के शासनकाल में, भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, दार्शनिक दल तथा संन्यासी वर्ग थे। ज्ञांत होता है कि हिंदू-धर्म के अंतर्गत जितने संप्रदाय थे, उनमें शैब संप्रदाय सबसे अधिक प्रवल था। थानेश्वर नगर में भगवान खंडपर्श् (शिव) की पूजा घर-घर होती थी। हम पीछे लिख चुके हैं

¹'कादंबरी'— रिडिंग कृत अनुवाद, पृ० २१७

वाटस. जिल्द १ ए० १४८

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup>जीवनी, पृ० १६१-१६२ <sup>४</sup>ग्**हे** ग्र**हे अपूज्यत मगवान खंडपरशुः—'हर्पच**रित,' पृ० १५१

कि बौद्धधर्म में दीचित होने के पूर्व हर्ष शिव के भक्त थे। बाख़ ने, हर्ष से मेंट करने के लिए अपने घर से प्रस्थान करने के पूर्व देवों के देव महादेव की मूर्ति की पूजा की थी। उसने सर्वप्रथम मूर्ति को दूध से स्नान कराया और फिर वड़ी भक्ति के साथ सुगंधित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज, बलि, विलेपन तथा प्रदीप चढ़ाया। यहां साथारणतया प्रचलित पंचोपचार के अतिरिक्त

विस पट में श्रीहर्ष से मेंट करने के लिए बाए की यात्रा की तेपारी का वर्णन है, यह बहुत ही मनोरंजक तथा उद्घृत करने योग्य है। वह पद इस प्रकार है:—

श्रथान्यस्मिनद्दन्यु थाय प्रातरेव स्नात्वा धृतधौतघवलदुक्लवामः गृहीतात्त्मालः प्रास्थानिकानि स्कानि मंत्रपटानि च बहुशः समावर्यं-देवदेवस्य विल्पान्तस्य न्नीरस्नापनपुःसरां सुर्भिकुसुमधूर्याध्वजजवलि जिल्लेपनप्रदीपबहुलां विधाय परमया मक्त्या पूर्वं •••• भगवतं श्राधु-धुन्नीण हु वा दत्वायुम्नं यथा विद्यमानं दिनेभ्यः प्रदन्तिणीकृत्य प्राङ्क्ष्यः नैचिकीं ••• धुन्नलोगागः धुन्नलमाल्यःधुन्नलवासाः •• गिरिक्णिकाकृतकर्णपूरकः शिखासकिषद्धार्थकः विद्यक्तीयस्या स्वसा ••• दत्ताशीवदः ••• गुरुभिर्मियादितगामातः शिरसि शोभने सुदूतं ••• पूर्णकलशमीन्तमाणः प्रयम्य कुलदैवताभ्यः कुसुमफ्लपाणिभरः प्रतिरथं जयद्विनिजदिनैप्रमयमानः प्रथमचलितदिन्तण्वरणः प्रीतिकृदानिद्यान्त्रान्त्रस्यान् दर्वचरित्रं, पृ० ६१-६२

श्रशंत दूसरे दिन बिल्कुल प्रातःकाल उठ कर तथा स्नान कर उसने रवेत रेशम का वस्त्र धारण किया और ठद्राच् की माला लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान करने के उपयुक्त स्कों तथा मंत्रपदों का बार-वार उच्चारण किया। किर मूर्ति को दूध से रनान कराके दीयक, विलेपन, बिल, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उसने शिव की पूजा की! किर श्राप्त को श्राहुति देकर श्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार ब्राह्मणों को धन वितरित किया! पूर्व-दिशा की श्रोर मुँह करके नाय की प्रटिल्णा की श्रीर श्वेत श्रंगराम, श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किया। कानों को गिरिक्णिका पुष्प से श्रलंकत किया। श्रपनी शिवा पर सफेद सरसों रवला। पिता की छोटी बदन ने उसे श्राशीविद दिया।

हमें ध्वज वंशा विलेपन का उल्लेख मिलता है। कामरूप के राजा भास्करवर्मा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव के अति-रिक्त अन्य किसी देवता के सामने में अपना मस्तक नहीं कुका-ऊँगा। शशांक की अत्याचारपूर्ण शिवभक्ति प्रसिद्ध ही है कि शिवजी घरों में अर्चा के रूप में और मंदिरों में—जिनकी संख्या देश में बहुत थी—मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजे जाते थे 'हर्षचरित' के प्रथम अध्याय में हम सावित्री को सोन नदी के तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालू के लिंग बनाते हुए पाते हैं। वह 'मुद्राबंध', पंचत्रहा' प्रार्थना तथा 'प्रवागीति' आदि उपयुक्त कियाओं के साथ शिव के अष्टरूप की पूजा करती तथा अष्ट्रपुष्टिपका चढ़ाती है। व

ह्वेनसांग जलघर, ऋहित्तत्र, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल (मेकरान का पूर्वी भाग) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपक् संप्रदाय का उल्लेख करता है। मालवा में तो इस संप्रदाय के लोग श्रत्यधिक संख्या में थे। उडकौन में स्थित महाकाल का मंदिर संपूर्ण देश में प्रसिद्ध था। उसका उल्लेख बाख ने 'कार्द-बरी' में श्रनेक स्थलों पर किया है। श्रीव का एक विशाल

प्रणाम करने पर गुरुजनों ने उसके मस्तक को सँघा, शुभ मुहूर्त में भरें हुए घड़े को देखा, कुलदेवता ह्यों को प्रणाम किया। उसके निजी ब्राह्मण हाथ में फल-पुष्प लिए उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार वह पहले दाहिने चरण को ह्यागे रख कर (ह्यपने गाँव) प्रीतिक्ट के बाहर निकला।

<sup>े</sup>श्रयमस्य शैशवादारभ्य संकल्पः स्थाग्रुपादारविन्दद्वयाद्रते ﴿ नाहमन्यं नमस्कुर्यामिति—'हर्षचरित,' ए० २६५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>'हर्षंचरित', पृ० ३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४२

४ स्रस्ति • " • 'श्रात्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिधानेन स्रपरेव समुत्थापिता ( उज्जयिनी नाम नगरी ), 'कादंवरी', पृ० ८४

थ हर बलारस में था। इस नगर में शिव के दश सहस्र अनन्य भक्त थे और लगभग १०० फीट ऊँची उनकी एक घातु की मूर्वि

्य महाराज हर्ष के समय के बहुत पहले ही शिव की उपासना की सर्वत्र प्रचार हो गया था। बंगाल के समाचारदेव, जयनाग अदि शासक, उड़ीसा के शैलोद्भव-वंश के राजा तथा वलभी के मेन्नक लोग भी शिव के उपासक थे। शिव की पूजा विभिन्न स्थानों में, 'कालेश्वर', 'भद्रेश्वर', 'आम्राटकेश्वर' मादि विभिन्न नामों से होती थी। भीटा में जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं, उनमें से अधिकतर गुप्तकाल की हैं। पाँच मुहरें जिनमें 'कार्ल-जर', 'कालेश्वर', 'भट्टारक', 'भद्रेश्वर', तथा 'महेश्वर' के नाम र्श्यकित है, शैवधर्म की निद्शिका हैं। शैव चिह्नों में लिंग 'मुहर नं १४-१६), परशु के साथ संयुक्त त्रिशून (नं०१४) नंदीपाद वर्था नंदी (वैल) मुख्य हैं। वसाद नामक स्थान में जहां प्राचीन वेशाली का नगर था एक मुहर प्राप्त हुई है। उस मुहर पर लिंग का चिह्न बना हुआ है और उसके दोनों पार्र्व में त्रिशूल का चिह्न श्रंकित है। 'मत्स्यपुराण् के कथनानुसार वनारस में स्थित चष्टः प्रधान लिंगों में से एक श्राम्राटकेश्वर का भी था।

शिव अपने भयानक (उम) रूप में कापालिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे। कपालि हेरवर के उपासक अपने सिर तथा गले में हिड्डियों की माला पहनते थे। कापालिक यवि "" भैरवा-चार्यं के वर्णन है 'हर्षवरित' में मिलता है। उसने श्मशानः भूमि में अपने अनेक सहावकों के साथ जिनमें राजा पुष्यभूति े शे सम्मिलित था, वीभरस क्रियाएं संपादित की थीं। उसने महा-

वाटर्स, जिल्द २, पृ० ८७

र्भ्त्रार्कियालॉ जिकल सर्वे ग्राफ्त इंडिया'-१६११

वेबही, १६०३-४ पृ० ११०-१११ ४<sup>९</sup>हर्पचरित<sup>र</sup>्पु० १६१-१७१

श्मशान में जाकर महाकाल हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ बार जप किया था। इसके पश्चात् उक्त सति ने कृष्ण बख, कृष्ण वर्ण का उष्णीष (साका) तथा कृष्ण श्रंगराग धारण कर श्रौर शव के वच्चस्थल पर बैठकर, कृष्ण-चतुर्दशी की रात्रि को, विताल, साधना' की थी।

शिव की पूजा राजा और प्रजा दोनों ही करते थे। शूद्र-लोग भी उनकी रुपासना करने से वर्जित नहीं किए गए थे। हिंदू देवी-देवताओं में शिव का स्थान सर्व-प्रधान था।

ेयदि शिव सर्व-प्रधान देत्रता थे, तो विष्णु का नंबर दूसरा था; किंतु दोनों के स्थान में ऋधिक अंतर नथा। महाराज हर्ष के समय में भागवत-धर्म वस्तुतः बहुत पुराना हो गया या । इस स्थान पर उसकी उत्पत्ति की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर केवल इतना कह देना पर्य प्र होगा कि गुप्तवंश के श्रमेक सम्राट भागवतवर्भ के पक्ते अनुवाधी थे। यही नहीं, उन्होंने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित धामिक प्राम्यालयों में एक नया महत्व प्रदान किया था। विष्णु की उपासना का प्रसार बहुत व्यापक था। इसका प्रमाख हमें गुप्तकाल के बहुसंख्यक लेखों से मिलवा है। गुप्त-संबन् २०६ (४२८-२६ ई०) के महाराज संज्ञोभ के कोहवाले वाम्र-दानपत्र में न केवल 'भागवत' शब्द का ही प्रयोग किया गया है, प्रत्युत रसमें उस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र 'स्रों नमो भगवते वासुदेवाय' भी उद्भत है। भीटा की मुहर नं ० २१ में भी यह मंत्र श्रंकित मिलता है। भीटा की खुदाई में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन पर लक्ष्मी, हाथी, शंख तथा चक्र के वैद्यावधर्म-सुवक चिह्न श्रंकित हैं।

महाराज हर्ष के समय में वैष्णवधर्म के प्रचार का प्रमाण

<sup>&#</sup>x27;देलिए फ़र्कुहर कृत 'रिलीजस लिटरेचर ब्राफ़ इंडिया', पृ० १४३ ''ग्राकिंग्रालांजिकल सर्वे ब्राफ़ इंडिया'—१६११-१२, पृ० ४०

हमें इस वात से मिलता है कि बौद्ध मुनि दिवाकर भिन्न के आगम में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की भी गएना कराई गई है। पांचरात्रिक वैद्याव संप्रदाय विशेष के लोग थे। गार्मिक कियाओं को उनकी प्रथक थोग-पद्धित थी, मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए उनके अपने खास नियम थे। भाग-विद्यम के अनुयायो विद्या की उपासना तथा वैदिक कियाओं का अनुसरण करते थे। वे स्मात वैद्याव थे। अगर ईरवर के संबंध में अवतारवाद सिद्धांत मानने वाले थे। उन्होंने कृष्ण तथा राम को अविनाशों ईश्वर का अवतार माना। नज के स्वामी, गायों को चरानेवाने और गोपियों के प्यारेश्रीकृष्ण की पूजा भी वैद्यावों में होने लगी। बास ने कादंबरी में अनेक स्थलों पर कृष्ण के पुरास-विस्तृत, वीरता-पूर्ण कार्यों का उन्होंस किया है। श्रीहर्ष के समय में और उनके बहुत पहले ही कृष्ण को पूर्ण स्प से मान लिया गया था।

हिंदू देवतात्रों में तीसरा स्थान सूर्य को प्राप्त था। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कम-से-कम उतनी ही प्राचीन है, जितना कि ऋषेद, और उसका प्रचार प्रायः उतना हो ज्यापक था जितना कि शिव की उपासना का। महाकाज्यों में हमें सूर्य के उपासकों के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सीर कहलाते थे। 'विष्णुपुराण' तथा 'भविष्यपुराण' में कुछ ऐसे पद मिलते हैं। जो यह प्रमाणित करते हैं कि सीर-संप्रदाय पर ईरानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। वराहमिहिर का कथन है कि मुर्तियों तथा। जांदिरों की स्थापना मग अथवा शाकद्वीपी बाह्यस-पुजारियों के

<sup>&#</sup>x27;फर्कुटर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ इंडिया', पृ० १४२

देखिए कालिदास का 'मेबदूत'—'बहेंग्रेन रफ़रितदिचना गोन-वेशस्य विष्णोः।'

द्वारा होती चाहिए। हर्ष के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथानुसार नवजाव शिशु का आगम ववलाने के लिए ड्योविष-विद्या
के जो बड़े-बड़े विद्वान आए थे, उनमें तारक नाम का भी एक
ड्योविषी था। वह थोजक अर्थान् मग था। टीकाकार लिखवा है
है 'भोजको रविमर्चियता', अर्थान् भोजक उसे कहते हैं जो सूर्य
की पूजा करता हो। र

गुप्तकाल में ब्राह्मण-धर्म के पुनरुद्धार के साथ अन्य पौरा-ि के देवताओं की उपासना के समान सूर्योपासना का भी लोगों में अवश्य ही व्यापक प्रचार हो गया होगा। इस बात का प्रमास हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सूर्यदेव की उपासना करते थे। उदाहरणार्थ मांडसोर के लेख में लिखा है कि ४३० ई० में जुलाहों के संघ ने सूर्य का एक मंदिर बनवाया और उसी संघ ने ४७३ ई० में उसका जोसीद्धार कराया। श्रीहर्ष के पित्र महाराज प्रभाकर बर्द्धन की आदिश्य-भक्ति का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं और यह लिख आए हैं कि हर्ष स्वयं शिव, सूर्य गथा बुद्ध तीनों की उपासना करते थे।

बाख उन्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक वतलाता है। विनी यात्री हिनसांग के कथनातुसार मूलस्थानपुर में सूर्य का एक प्रसिद्ध मंदिर था। मूर्ति स्वर्ण-निर्मित थी और बहुमूल्य पदार्थों से अलंकृत की गई थी। उसमें अलौकिक शक्ति थी और

<sup>ै</sup>इस संपूर्ण विषय पर देखिए, फर्कुइर-कृत—'रिलीजस लिटरेचर आफ्र इंडिया', १० १४२-४३

विश्वापितवान्—'इषंचरित', पृ० १८४

टीकाकार 'भोजक' शब्द की टीका इस प्रकार करता है:-भोजक रविमर्चियता--पूजकाहि भूयसा गणका भवंति ये मगा
इति प्रसिद्धा:।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दिवसेनेव मित्रानुवर्तिना—'कादंबरी', पृ० ८८

हसके गुण दूर-दूर तक फैल गए थे। वहां पर सियां निरंतर वारी-वारी से गाया-वजाया करती थीं। दीपक रात भर जलते रहते थे। फूलों की भीनी-भीनी सुगंध बरावर आती रहती थी। तनस्त भारत के राजा और सरदार वहां जाते और मूर्ति पर बहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते थे। उन्होंने विश्राम-गृह भी बनवा दिए थे, जहां लोग मुक्त में ठहरते थे। रोगियों और गरीवों के लिए भोजन, शरवत और औषि का प्रवंध भी वे अपनी ओर से करते थे। इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक हजार यात्री प्रार्थना करने के लिए भौजूद रहते थे।

श्रन्य देवताश्रों में जिनकी उपासना उस समय प्रचलित थी, कुमार, कुवेर, विरंचि, कामदेव, नवप्रद तथा दशावतारों का उस्लेख किया जा सकता है। इन देवताश्रों की पूजागंधादि द्रव्यों की जाती थी श्रीर मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित शि जाती थीं।

उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त उस समय अनेक देवियों की भी उपासना की जाती थी। उन देवियों में चंिका, दुर्गा, मालका आदि के नाम उक्लेखनीय हैं। महाराज हर्ष के दरवार में जाते समय घाए को पहले ही दिन मार्ग में एक कुंज मिला था। उस कुंज के द्वार के बृत्तों पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनी हुई थी। दुर्गा देवी का उल्लेख वाए अनेक धार करता है। यहांपर हम केवल एक उदाहरए देंगे। महारवेता के आश्रम से उन्जीन वापस जाते समय चंद्रापीड़ ने जंगल के बीच एक लाल मंदा देखा था, जिसके पास चंडिका का स्थान था। एक धार्मिक युद्ध द्रविड़ उसीके समीप एक कुटिया बनाकर रहता तथा स्थान की रख-

वाटर्सं, जिल्द २, ए० २५४

<sup>्</sup>रियधमेऽहनि पधिकजननमिकत्यमाण्यवेशापादपोर्त्कार्णकात्यायनी-प्रतियातनं चार्यक्षेत्रायतनकाननम् स्रतिकम्य मलक्ट-नामानम् प्राममगात्—हर्षमस्ति, पृ०६२

वाली करता था। पुत्र की लालमा से राजा शुद्रक की रानी सिद्ध महात्माओं का सम्मान करवी तथा चंडिका के मंदिर में सोवी हुई दिखलाई गई है। 2 इस प्रकार ज्ञात होता है कि शैव, बैष्सव वया सौर की भाँ ति शक्ति-संप्रदाय भी इस काल का मुख्य-संप्रकृ दाय था। इस संप्रदाय के लोग बहुधा भीषा श्रीर वीभत्स कियाओं के साथ अपनी उपासना करते थे। जब श्रीहर्ष अपनी राजधानी में पहुँचे, जहां महाराज प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने देखा कि देवताओं तथा प्रेतों की प्रसन्न करने के लिए अनेक अकार की कियाएं की जा रही हैं। एक 'स्थान पर एक द्रविड़ मुर्दे की खोपड़ी चढ़ाने को उद्यव था श्रीर वेताल की विनवी कर रहा था। एक दूसरे स्थान पर एक आंध्र देशभासी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए चंडिका की प्रसन्न कर रहा था। 🖹 इसका एक दूसरा पाठ है, जिससे 🕉 🦈 अर्थ निकलता है कि आंध्र बलि किए हुए पशु की अंतिङ्गों से चंडिका को प्रसन्न कर रहा था। दे चंडिका के पशुवित देने तथा मदिरा चढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचलित थी। शाक संप्रदाय के लीग नरविल को भी बुरा नहीं सममते थे। जिसं समय ह्वेनसांगःनाव-द्वारा अयोध्या से अयोमुख जा रहा था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था। उन्होंने चीनी यात्री को निष्ठुर हुगी देवी की बलि-वेदी पर चढ़ा देने. का निश्चय कर लिया था। संयोग-वश ही हैनसांग उस समय

१ कादंबरी', पृ० ३३४-३५१

रचंडिका ग्रहेषु सुष्वाप॰॰॰ 'मातृभवनानि जगाम—'कादंबरी' (काले), पृ० १०८-६

उक्कचिन्मुंडोपहारखोद्यत द्रविङ्प्रार्थंमानमानामर्दकं—कचिदांघ्रो-पश्चिपमानवाहुवप्रोपयाच्यमानचंडिकं—'हषचरित', पृ० २१४

मीव के मुंह से निकल कर भाग सका था । " 'कादंबरी' में लिखा कि मातंग नामक शबर-सरदार दुर्गा के त्रिशून की भाँति भैंसी के रक्त से मीगा हुआ रहवा था। इधियार रखते-रखते उसके कंघों पर निशान वथा घट्ठे पड़ गए थे। काली को रक चढ़ाने के लिए वह इन हथियारों का अयोग करता था। राबर लोग दुर्गी को नरमांस चढ़ाते थे। दुर्गा की मृतिं के एक हाथ में खङ्ग रहता था। एक स्थान पर लिखा है कि विषय के वन में जो गैंडे थे, उनके दाँत इतने भयानक होते थे जितना कि दुर्गो का खड़ा।

दुर्गा अपने उदार तथा दयालु रूप में भी पूजी जाती थीं। उदाह्यार्थ हम रानी विलासववी की दुर्गा पर लाज ( खीलें ) स्तीर, पूर्वे ( अपूप ), पलल (विलिमिशित अत्र) सुगंधित पदार्थ, महुत-सा फूल तथा धूप-दीप आदि चढ़ाते हुए पाते हैं।"

इन पौराणिक देवी-देवतात्रों की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मण, न्तिय तथा वैश्य लोग इस समय भी प्राचीन वैदिक यहा करते थे। वास्तव में गुप्तकाल में वेदों के प्राचीन याहिक धर्म का प्रवल रूप से पुनरदार हुआ था। महाराज हर्ष के शासनं काल में

<sup>्</sup>रेजीवनी, पृष्ट्रिक श्रुविकातिश्कृतमिव महिषक्षिराद्रकायम् कादंबरी', पृष्ट्र ४६ <sup>3</sup>चंडिकाचिरविलयदानार्यमसङ्ख्रिशितशस्त्रोल्लेखविषमितशिखरे-णसुजयुगलेन उपशोभितम्। 'कादंबरी', ए० ५६

<sup>े</sup> कात्यायनीव प्रवलितखङ्गभीषण - 'कादंबरी', पृ० ३८

**<sup>े</sup>** श्रपि मितकुसुमघू विलेपापूपपललपायसविलाजकलितामहरह-रंत्रादेवीसपर्या मात तान - 'कादंबरी', पृ० १०६

दैवैदिक याहिक धर्म की उन्नति में बौद्धधर्मीवलंबी मौर्य राजाओं ने स्याघात पहुँचाया। किंतु शुंग वंश के राजाओं के द्वारा उसका पुनरजीवन वहें प्रवल वेग के साथ हुआ। दक्षिण के शातवाहन राजा भी नास्तय ही थे, यात्रिक-धर्म के प्रवल समर्थक थे। शातवाहन वंश के दूसरे राजा के संबंध में तो उल्लेख मिलता है कि उसने अनेक वैदिक

यह धर्म फिर लोकप्रिय बन गया और उसकी शक्ति प्रश्नत हो गई। इसका श्रेय भी मीमांसकों को है। उनके महान् आचार्य कुमारिलभट्ट संभवतः कज्ञीन के राजा के समकालीन थे। बाण के पितृव्यगण मीमासा-शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और वे वाज्य पेय, अभिन्दोम तथा अन्य वैदिक यज्ञ करते थे।

'ह्षें बरित' में यहां के उठते हुए धूम का उल्लेख झनेक स्थलों पर मिलता है। थाने स्वर नगर का वर्णन करता हुआ वास लिखता है कि इसकी दशों दिशाएं यहां की सहस्रों ब्वा-काल के पास-पास लगे हुए यूपों के समूह से ऐसा प्रतीत होता था कि मानों सत्युग झंकुरित होने लगा है और चारों दिशा श्रों में फैलनेवाले धुएँ से झात होता था कि कलियुग भाग रहा है।

यह किया। हात होता है कि वेदों के याहिक-धर्म का प्रधान केंद्र दिल्य में था, जहां के अनेक ल्रिय-वंशी राजा—जैसे पल्लव, सालंकायन, विष्णु हुंडी तथा वाकाटक आदि—अनेक यहां के संपादक बताए गए हैं। चालुक्य वंश के राजा भी वैदिक धर्म के समर्थंक थे। कीर्तिवर्मा का बदामीवाला गुप्त-लेख जो ५०८ ई० का है. चालुक्यों को अग्निटोम, वाजपेय, पौंडरीक, बहुसुवर्ण तथा अश्वमेध यहों का कर्ता वतलाता है। उत्तर में कुशान-वंश के दीर्घ कालीन शासन के कारण असका महत्व कुछ कम हो गया था और बहुत दिनों तक लोगों ने उसकी उपेक्षांकी थी; किंतु तीसरी शताव्यी में मारशिव राजाओं और चौथी सदो में गुप्त राजाओं ने उसका पुनरुद्धार किया। अभि भारशिव राजाओं को 'दशाश्वमेधावमृतस्नात्' कहा गया है और सपुद्र- गुप्त का यह वर्णन—'चिरोत्सनाश्वमेधाहती'—प्रसिद्ध ही है।

<sup>े</sup>ज्जलत्मखशिखि सहस्त्रदीप्यमानदशिदगंत:—'हर्षचरित', पृ० ७२ देशसम्ब राजाने निरंतरैर्यूपनिकरैरं कुरितमिव कृतयुगेन दिङ मुख विसर्पिपरध्वरण्मे पत्तायितमिवकलिना—'हर्षचिन्ति', पृ८ १७५

कहते हैं कि नाख के संबंधियों के घरों में छोटे-छोटे कृष्ण-सार नाम के वकरों के इधर-उधर घूमने-फिरने से पशु-यज्ञों का होना सूचित होता था! मिएतारा नामक स्थान पर शिविर में हर्ष से मेंट करने के वाद महाकि वाख ने यायज्ञकों को अप्नि में वपटकार करते हुए देखा था। नाह्यसगर्स नियमपूर्वक वैदिक अप्निहोत्र का पालन करते थे। एक स्थान पर हमें यह वर्णन मिलता है कि अप्निहोत्र किया का घूस्र कित्युग के दोषों को हरण करता हुआ आकाश को प्रसन्न बना रहा था। नाह्यस लोग नियमपूर्वक प्रातः तथा साथं दोनों समय संख्या भी करते थे। वाण के संबंधियों के यहां जो विद्यार्थी विद्ययस्ययन करते थे, उनके संबंध में मिलता है कि वे संख्या-समय अपने आंत एवं चुद्ध वेदोपा-श्वाय (ओत्रिय) में आहा। पाकर संख्या करते थे और जल्दी में ऋकों का उच्चारस करना भूल जाते थे।

प्रत्येक गृहर्थ का कर्नाव्य था कि वह पंचयक्त. भूतयक्त. भनुष्यपद्या, पिछ्यक्त, देवयक्त तथा ब्रह्मयक्त करें। गी तथा ब्राह्मणों की पूजा देवताओं की भाँति होती थी। किसी ब्राह्मणां को नान देना बढ़े पुण्य का काम सममा जाता था। ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें गाँव दान करना अथवा सोना. चाँदी गी आदि उपहार रूप में देना उच्चकोटि का धार्मिक कार्य भाना जाता था। किंतुं हम उसे स्वयं अपनी शक्ति-सामध्ये के अनुसार ब्राह्मणों को दान देते हुए पाते हैं।

भारतवासी करोड़ों की संख्या में गंगाजी के भक्त थे। होन-

<sup>3</sup>क्रीडत्ज्ञज्यसारखागशानप्रकटितपशुवंधप्रवंधानि—हपँचरित ए० ७२ ४यशगत्रपनित्रपासीप्रकीर्स्यविद्धि प्रोत्तेजलि जातवेदिवह्वीपि वपट-कुर्वति यायज्ञजने—'हर्षचरित', पृ० १२५

³म्नलसङ्ख्योत्रियानुमते गलद्मंगदंडकोद्वारिणि संध्यां समन्धीर-यति—'इपेनरित', पृ० १११

रदत्याय मं यथा विद्य मानं हिजेन्य:- दिपेचरितां, पृट हर

सांग इस पवित्र नदी का उल्लेख इन शब्दों में कहता है। "जन-साधारण साहित्य में इस नदो को 'पुरयज्ञ ल' कहता है। गंगाजी में एक बार स्नान करने से पापों का पूंज नष्ट हो जाना है। जो लोग इसमें डूबकर मर जाते हैं उनका स्वर्ग में आनंद के साय पुनर्जन्म होता है। जिस मृत व्यक्ति के फून इस नदो में प्रवा-हित किए जाते हैं, यह किसी बुरे स्थान में नहीं जाता, लहरें उठा कर तथा नदी को आंदालित करने से (हाय पैर मारने और जल को पीछे डकेलने से) मृत आदमा मुक्त हो जाता है। ""

हर्ष के समय में बहुसंख्यक तीथंस्थान थे, जहां प्रतिवर्ष हजारों आदमी दशन करने जाते थे। गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग एक महत्वपूर्ण तीर्थंस्थान था। वहां हजारों यात्री जाते थे। निह्यों के संगम पर एक पित्र भूमि थी, जिसे लोग महा-दान चेत्र कहते थे। वहां पर श्रीहर्ष प्रति पांचवें वर्ष दान-वितर्ध करते थे इस तीर्थ स्थान में दान करना बड़े पुण्य का काम सममा जाता था। बहुत से व्यक्ति स्वर्ग-प्राप्ति की आशा से संगम के पित्र जल में मरन के लिए आते थे। गंगाहार श्रीष्ठिनक हरहार) में दूर-दूर के प्रदेशों से कई हजार आदमी गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित होते थे। धर्मात्मा राजाओं ने यहां पर पुण्य-शालाएं बनवा दी थीं, जहां उन लोगों को मुक्त में स्वाद्घट भोजन बाँटा जाता था, जिनके न कोई मित्र रहता था और न कोई संवधी। अधनेश्वर के पास स्थित कुरुचेत्र भी एक पवित्र स्थान सममा जाता था।

यहां पर संचेप में यह लिख देना उचित है कि उस समय भी प्राचीन काल की भावि लोगों में प्रकृति के जद पदार्थों की

१वाटर्स, जिल्द, १, पृ० ३१६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० ३**६**४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, ए॰ ३२८

## धार्मिक अवस्था

पूजा प्रचित्तत थी। पीपल तथा अन्य कितपय हुत पूजे जाते थे। इसी प्रकार और भी निर्जीय पदार्थों की पूजा की जाती थी। व्यवसायी लंग अपने रोजगार के श्रीजारों की पूजा करते थे। ऐसे पिवत्र तालाव तथा निर्वां भी थीं जिनका लोग विशेष-रूप से सन्मान करते थे।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों तथा बौद्धों के अविरिक्त विभिन्न वर्ग के हिंदू पारत्राजक भिजान-मात्र से नीविका-निर्वाह करते हुए देश के विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते थे। उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं होती थी, जिसे वे श्रपनी कह सकते। वैद्यं महोदय के कथनानुसार "प्रव्रज्या के लिए प्राचीन काल से भारतीयों में एक तीन आकांचा थी। देवाख अपने प्रथ में हिंदू संन्यासियों के अनेक वर्गों का उल्लेख करता है-उदा-अरुणार्थ मस्करी, पाराशरी आदि । ये चपणक कहलाने वाले जैन भिन्नु यों तथा वौद्ध श्रमणों से भिन्न थे। हैनसांग अपने भ्रमण वृतांत में उनका वर्णन रोचक ढंग से करता है। राजा लोग उनके साथ बड़ा सम्मानपूर्फ व्यवहार करते थे। वे उन्हें दर शर में आने के लिए वाध्य नहीं कर सकते थे। उहां, इनना अवश्य था कि कभी-कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित हो जाते थे। सम्राट् हर्ष का दर्शन करने के लिए जानेवालों में वास पाराशरी तथा जैन एवं वौद्ध भिन्नुओं—दोनों का वर्सन करता है। वह अपनी 'कादंबरी' में लिखता है कि शुक्रनास का दरवार, शाक्यमुनि के उपदेशों में पारंगत रक्तवस्वधारी पुरुषों

<sup>े</sup> अश्वत्यप्रभृतीतुपपादितपूजान् महाचनस्पतीन् कृतप्रदक्षिणं वृद्धदे - 'कादंबरी'

वाटसं, जिल्द १ ए० १६१

वही, १० १६१

ब्रह्मचरितः, पृ० ह्

से भरा हुआ था। राजा के अंतः पुर तक जाने वालों में विभिन्न संप्रशय की युद्धा संन्यासिनी स्त्रियों का उल्लेख प्रथों में मिलता है। कादं बरी के भवन में उसकी सखी महाश्वेता को चंद्रापीड़ ने पित्राजिका स्त्रियों से घिरी हुई देखा था। यह परित्राजिद्यएं उद्राच्चमाला फेर रही थीं, उनके ललाटों पर भस्म के चिह्न विद्यामान थे और वे गेठए रंग से रंगे हुए वस्त्र पहने थीं हे हैनसांग संन्यासियों के विभिन्न वर्गों और उनके विशेष प्रकार के बाह्य चिह्नों का उल्लेख करता है। उन वर्गों में से एक तो वे थे जो मोरपुच्छ धारण करते थे, दूसरे वे जो मुंहमाल धारण करते थे। इं निर्मांग की जीवनी में भी विभिन्न मतावलंबी परित्राजक संप्रदायों का वर्णन किया गया है। मारतीयों में यह विश्वास प्रवल था कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय संन्यास-प्रइण ही है। प

श्रव हमें इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि हर्ष के समय में देश के अंदर वौद्धधर्म की क्या श्रवस्था थी। सातवीं शताब्दी में बौद्धमं की श्रवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैनसांग का श्रास पृत्वांत एक श्रमूल्य साधन है। सारा देश विहारों तथा संघारामों से भरा हुआ था, दोनों साथ-ही साथ श्रमना श्रस्तित्व रखते थे। वैद्य महोदय लिखते हैं कि 'जिस

भ कादंबरी (रिहिंग), पृ० २१७

वदर्शं च धवलभस्मजलाटिकाभिः त्रच्यालिकापरिवर्तंनप्रचलकरत-लाभिःध।द्वरागारूणांवराभिश्च परिवाजिकाभिः परिवेष्टिता—'काटंन्द्वी', पृ० ३१३

उवाटसँ, पृ० १४८

४ जीवनी , पृ० १६१-१६२

<sup>&</sup>quot;श्रुखिल मनोज्यरशमनकारणं हि भगवती प्रवच्याः—'हुपैनरित', ए॰ ३३८

समय एक इ.म उत्तर-परिचम किपशा या ककी रिस्तान में बौद्धधर्म के खितिरिक्त प्रायः और कोई धर्म प्रचित्तत नहीं था, विल्कुल उत्तर-पूर्व अर्थान् आसाम में हिंदू-धर्म के खितिरिक्त और कोई । में नहीं था, उस समय देश के शेष भागों में राजा और प्रजा दोनों वर्गों) में हिंदू और बौद्धधर्म दोनों के खतुयायी समान संस्था में थे।"

श्रीहर्ष और हेनसांग के समय में वौद्धधर्म यद्यपि अपनी प्रवनित पर था; तथापि महायान और हीनयान नामक दो प्रधान वेभागों के अतिरिक्त, उसके अंतर्गत उस समय भी अठारह तंप्रदाय वर्तमान थे । ज्ञात होता है कि जिस समय हैनसांग भारत में आया, उस समय यहां हीनयान की श्रपेत्रा महायान बौद्धधर्म का अधिक प्रचार था। हैनसांग के कथनानुसार हीन-अन मत के सिद्धांत तथा रीति-रिवाज उससे बहुत भिन्न थे। . उसके समय में दोनों मठों के वीच जो विभिन्नता थी उसे उसने एक पद में सममाया है, किंतु वह पद घरपष्ट है। वाटर्स ने उस का जो अर्थ लगाया है, वह इस प्रकार है :- 'हीनयान संप्रदाय की—स्थिर खड़े रहने, इधर-उधर घूमने तथा शां विपूर्ण विचार करने की रीवियां महायान मतावलं वियों की समाधि वथा प्रज्ञा से अधिक भित्र थां।" इसमे यह प्रकट होता है कि समाधि तथा प्रज्ञा महायान धर्म के विशेष चिह्न थे। किंतु इस कथन से हमें दोनों मतों के भेद को सममान में श्रिधक सहायता नहीं मिलवी। वास्तव में इस्सिंग ने महायान की जो परिभाषा की है वह श्रविक सरल है, यद्यि वैज्ञानिक नहीं है। इत्सिग कहता है कि "जो बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों का पाठ करते हैं, वे सहायानी कहे जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते, वे हीनयानी कहलाते हैं। यमहायान धर्म की निम्नलिखित विशेष-

भवादर्स, जिल्द १. पृ० १६४

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>इल्पिंग,—'रिकाड ्च स्राफ्त दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुमु',

षाएं थीं :--

(१) भक्ति—महायानियों के मतानुमार बुद्धों तथा बोधि-सत्वों की संख्या अगिषत थी और प्रत्येक का अपना अलग-अलग लोक था। बुद्ध तथा बोधिसत्वगण उपासना के उपशुक्त विषय थे। वे असंख्य उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे और इस बात के लिए उत्सुक थे कि मनुष्य इस संसार के दुखों से गुक्त हो जायाँ। वे उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्न होते थे। 'सद्धर्मपुंडरीक' तथा अन्य ऐसे कितप्य पंथों में गौतम को अविनाशी, सर्वशक्ति-मान् ईश्वर के रूप में वर्षन किया गया गया है। वे समय-समय पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। वोधिसत्वों ने निर्वाण (प्रवेश) अस्वीकार कर दिया, ताकि वे मनुष्यों की सहायता और अधिक कर सकें।

विहारों में बुढ़ों तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापिस थीं श्रीर श्रमेक प्रकार की जटिल क्रियाओं द्वारा उनकी पूजा की जादी थी।

(२) उनकी आध्यात्मिक उन्नित का चरम लक्ष्य भी भिन्न था। हीनयान मत के भिन्न 'अर्हत' होने की चेष्टा करते थे। अर्हत उस व्यक्ति को कहते थे, जो तृष्णाद्मन रूपी निर्वाण पद की प्राप्त कर लेता था; अर्थात् जो ध्यान तथा संन्यास द्वारा सब इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिन्न भक्ति, सेवा तथा परोपकार द्वारा बुद्धों की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। कष्ट-सहन द्वारा कर्म-बंधन से अपने को मुक्त कर लेने से ही उनका उद्देश्य सिद्ध हो जावा था। इस प्रयुत्त में उनके संभवतः असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे; किंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति

भूमिका, पू० १४-१५

दुरंव बोधिसत्त्र वन जावा था और फिर आगे चल कर कभी-न कभी बह दुद्ध अष्ट्य वन जावा था। वह बिवाह कर के गाए ध्य जीवन क्यतीत कर सकता था और सच बात तो यह है कि ऐसा जीवन क्यतीत करने के लिए उसे क्साहित किया जाता था।

(३) महायान मत के वौद्धों ने शून्यवाद नामक दार्शनिक विद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके लिए संसार की सभी वातुएं वास्तव में असत हैं, उनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, यदापि इनका भान हमें होता है; किंतु यथार्थ में वे सभी शून्य हैं।

भक्ति को महत्व देने में, बुद्ध को कृष्ण की तरह परमात्म-स्वरूषः मानने तथा जीवों पर दया करने के सिद्धांत (ऋहिंसा) पर जोर देने के कारण महायान-धर्म की तुलना भागवत-धर्म के साथ की जा सकवी है। प्रवाद प्रचालेत है कि महायान-धर्म का द्भिथापक 'माध्यंमिक सूत्र' तथा 'द्वादश-निकाय' का रचयिता नागार्जुन था। किंतु वास्तव में इस धर्म का उदय उक्त पंथीं के रचना-फाल से बहुत पहले हुआ था । नागार्जुन ने स्वयं अपने प्रथों में ऐसे वहु संख्यक प्रथों का उल्लेख किया है जो महायान मत के थे। महायान-संप्रदाय के 'प्रज्ञापारिसवा' सूत्रों का अनुवाद चीनी भाषा में दूसरी शता दी के उत्तराई में ही हुआ था। यह भी कहा जाता है कि महायान मव के सिद्धांव बुद्ध के गुप्त लपदेश थे।इन उपदेशों को बुद्ध ने अपने अंवरंग शिष्यों की दिया था। उनके निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात् उनके शिष्यों ने उन उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया । कुछ काल तक यह उपदेश सुन सुनाकर गुरु -शिष्य-परंपरा में चलते रहे और बाद को वे लिपि-बद्ध कर डाले गए। किंतु नागार्जुन के जन्म के बहुत पहले ही महायान-मत पर सुव्यवस्थित प्रंय उपस्थित धे ।

<sup>ै</sup>पी० के० मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन जाइना पेंड दी फ्रार इंस्ट', १० ६१

महायान-संप्रदाय में प्रधानतः दो दल थे--माध्यमिक तथा योगाचार । प्रचलित जन-श्रुति के श्रतुसार नागार्जुन साद्धिमक दल का प्रविनिधि था। इत्सिंग अपने समय में बौद्धधर्म की अवस्था का वर्षन करता हुआ लिखता है, "तथा-कथिक महायान म के केवल दो भेद है-माध्यमिक और योगाचार । माध्यमिक दल का मत है कि साधारखतः जिसे हम अस्तित्व कहते हैं वह वास्तव में श्रस्तित्व का अभाव है , प्रत्येक वस्तु स्वप्न की भाँति केवल मिथ्या है। इसके विपरीत, तूसरे दल का कथन है कि वास्तव में वाहर कोई वस्तु नहीं है, सब ज्ञान मात्र है, सब वस्तुओं का अस्तिव हमारे मन ही में है। "" योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते थे। इस दल का आधार-स्वरूप मूलग्रंथ आसंग का 'योगाचार-भूमिशास्त्र' है। जिस समय हैनसांग नासंदा विश्व-विद्यालय में ठेहरा था उस समय उसने इस शंथ पर वहां के 🎉 श्रम्यक् के व्याख्यानों को सुना था। श्रासंग तथा उसका छोडा भाई बसुबंधु पाँचवीं शवाब्दी में महायान दर्शन के महान श्राचार्य थे।

हम लिख चुके हैं कि होनसांग के समय में महायान बौद्ध-यम हीनयान की अपेत्ता देश में अधिक लोकप्रिय बन रहा था, यद्यपि उत्तरी भारत में हीनयान मत के अनुयायियों की संख्या अपेज्ञाकृत अधिक थी। इत्सिंग के समय में 'उत्तरी भारत तथा दिल्ली सागर के द्वीप के अमण, प्राय: हीनयान-संप्रदाय के थे और चीन के अमण महायान मत के थे। अन्य स्थानों में कुछ एक को मानते थे और कुछ दूसरे को।" नालंदा विश्वविद्यालय में संभवत: महायान बौद्धधर्म के अध्ययन पर अधिक जोर दिया

<sup>ै</sup>इ.सिंग, 'रेकार्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन— तककुसु',भूमिका १० १४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इत्सिंग,'रिकार्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', भूमिका, प्र० १४

जावा था। हे नसांग से मिलने के उपरांत महाराज हर्ष ने स्वयं महायान बौद्धधर्म के योगाचार-संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया था । ह्वेनसांग रायं योगाचार-संप्रदायका उत्साही अनुयाशी था। देश के विभिन्न स्थानों में, भिन्त-भिन्त संप्रदायों के जो भिछ रहते थे, हो नसांग ने उनकी संख्या भी लिखी है। किंदु उन संख्याओं का विश्लेपण करने से इमें स्पष्टवया यह नहीं ज्ञात होता कि देश के किस्-किस भाग में महायान मत के लोग रहते थे श्रीर कहां-कहां हीनयान के श्रनुयायी निवास करते थे। किंतु झात होता है कि किपशा तथा उद्यान को- जो यथार्थ में में मुख्य भारत के श्रंतर्गत सम्मिलित नहीं थे-होड़कर उत्तरी भारत में गाजीपुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अधिक नहीं थे। हैनसांग का कथन है कि मगध में महायान संप्रदाय के दस मुहु भिद्ध थे। महायानियों का दूसरा प्रधान केंद्रस्थान च्डीसा था। वहां इस संप्रदाय के असंख्य अनुयायी रहते थे। नागार्जुन के निवास-स्थान दक्तिए कोशल में भा महायान संप्रदाय के दस हजार भिद्ध मठों में रहते थे। पूर्वी भारत अधीत मगव के पूर्व-स्थित देश में हीनयान मत का प्रचार ऋधिक व्यापक था।

वौद्धधर्म के उपरोक्त दो वड़-वड़े विभागों के अविरिक्त, हेनसांग जठारह ज्ञन्य प्रसिद्ध संप्रशयों का भी इल्लेख करवा है, जिनका प्रादुर्भाव सांप्रदायिक प्रविद्धिहता के ही कारण हुआ था। उनमें सबसे अधिक भाचीन स्थिवर संप्रदाय था। कहा जाता है कि पाली त्रिपिटक जो आजकल मौजूद हैं, लंका के स्थिवरों के धर्मशास्त्र हैं। लंका में स्थिवरों की प्रधानवा थी। हैनसांग के समय में वहां वीस हजार भिद्ध थे। द्रविड़ देश में भी इस संप्रदाय के बहु बंख्यक अनुयायी थे। इसके अतिरक्त, गया, समवट, कलिंग, भड़ोंच वथा सुराष्ट्र में भी कुछ स्थिवर रहते थे। हेनसांग के दिए हुए विवरण का समर्थन डात्संग भी करता है। उसका कथन है कि स्थिवर-संप्रदाय के बौद्ध प्राय:

समस्त द्विाषी भारत में फैले हुए थे, मगध में स्थिष्टर मत का प्रचार था, सारा लंका उनके अधिकार में था, लाट तथा सिधु देश में भी इस संप्रदाय के कुछ धनुयायी थे। इसके ऋति रक्त पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ इस सप्रदाय के बौद्ध भी रहते थे। उत्तरी भारत के उत्तरो भाग में इस संप्रदाय के लोग प्रायः नहीं थे। स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग थे। दूसरा मुख्य संप्रदाय सर्वीस्तवादियों का था। इस संप्रदाय नै अनुयायी उत्तरी भारत में थे; क्योंकि उसका जन्म स्थान काश्मीर था। वहां से दूर-दूर तक उसका प्रचार हुआ। हिन सांग के समय में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में—विशेष कर भँगेर में— इस संप्रदाय के अनुयायी थे। इत्सिंग बतलाता है कि मध्यदेश (उसके अनुसार मगध), में इसका सबसे अधिक प्रचार था और प्रायः समस्त उत्तरी भारतः (मध्यदेशः के उत्तर का प्रदेश) इसू संप्रदाय वालों के अधिकार में था। किंतु ह्वेनसांग ने उत्तराप्य की अवस्था का जो वर्णन किया है उससे इस कथन के उत्तराई का ठीक-ठीक समर्थन नहीं प्रतीत होता। इत्संग ने स्वयं सारे भारत का भ्रमण नहीं किया; इसलिए संभवतः इस संबंध में उसका कथन ठीक नहीं है। सर्वास्तिवाद दल के चार उपविभाग थे—(क) मूल सर्वास्तिवाद दल (ख) धर्मगुप्त दल (ग) मही सासक दल तथा (घ) काश्यपीय दल । 5-

दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय सम्मितीय था। हैनसांग के समय में, उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में—श्रिहत्तत्र से लेकर कर्ण-सुवर्ण, लाट, मालव तथा सिंधु तक—उसका व्यापक प्रचार था। इस संबंध में इतिसंग होनसांग के कथन का प्रायः समर्थन करता है। वह कहता है कि सिंधु तथा लाट देश में सम्मितीय संप्रदाय

१ इत्सिंग, 'रिकार्ड ्स आफ्रा दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुतु', साधारण प्रस्तावना, पृ० २४

के लोग श्रवनी उन्नत अवस्था में थे। मगध में इस संप्रदाय का प्रचार था। दिल्ली भारत में भी इस संप्रदाय के कुछ लोग थे। पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ-साय इसका भी प्रचार था। यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हुप की वहन राज्यशी बौद्धधर्म के इसी दल की अनुयायिनी थी। इसके भी चार उपविभाग थे।

बौद्धधर्म का एक दूसरा प्रधान संपदाय महासंधिक था। इस दल को एक शाला लोकोत्तरवाद के नाम से प्रसिद्ध थी; लोकोत्तरवादियों का विश्वास था कि बुद्ध सांसारिक जाल में नहीं फँसे थे, विलक्ष वे इस लोक से बहुत ऊपर उठे हुए थे। ह्वेनसांग को कई सहस्र लोकोत्तरवादी बिमयन में मिले थे। द्वित्संग के समय में महासंधिक संप्रदाय का प्रचार मध्यदेश (मगध) में था। उत्तरापथ (मध्यदेश के खागे का भाग) तथा दिल्लापथ में इस संप्रदाय के कुछ खनुयायो थे। पूर्वी भारत में भी इसका खासा प्रचार था। इसके सात उपविभाग थे।

इत सभी संत्रदायों के पास त्रिपिटक के अलग-अलग संस्कर स्थे। उनके संयंथ में इतिसंग का कथन उल्लेखनीय है, "इन दलों के भेद तथा विनय की विभिन्नवाओं की सावधानी के साथ परीता करने पर हमें यह ज्ञाव होता है कि उनका मतभेद अनेक वार्तों में है। जिस वात को एक दल में महत्व दिया जाता है यह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं सममी जाती और जो एक में विहित है वह दूसरे में निपिद्ध है।" आगे चल कर इतिसंग नेलेखंवा है, "यह निहिच्च नहीं किया गया है कि चारों दलों में

<sup>&#</sup>x27;इत्लिंग, 'रिकार्ड्' स श्राफ़ दि दुदिस्ट रेलिजन—तकङ्कसु', साधा-रण प्रस्तावना, पृट २४

<sup>₹</sup>वधी, पृ> २३

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> इं सिंग, रिकार्ड स श्राकदि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुनु, द० १३

से किसे महायान के साथ सम्मिलित करना चाहिए और किसे हीनयान के साथ। " उसके इस कथन का अर्थ सममना आसान नहीं है; क्यों कि हम जानते हैं कि स्थिविर सिम्मताय तथा सर्वास्तवादो हीनयान संप्रदाय के थे। ज्ञात होता है कि हिंदिगं के समय में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार होनयान अथवा महायान के मत के सिद्धांनों को मानते थे और उनक पुराने भेद अस्पष्ट हो गए थे। यहां पर यह लिखना उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि वौद्ध वर्म अठारह पृथक् संप्रदायों में विभक्त माना जाता था; तथापि यह संख्या कदाचित् वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन् संभवतः; जन-श्रुतियों के आधार पर अवलंबित थी। चीनी भाषा में ऐसे ग्रंथ बतमीन थे, जो इिसंग के समय में प्रचलित १० संप्रदायों का उल्लेख करते हैं। इतिसंग स्वयं उन ग्रंथों की ओर संकेत करता है। इन ग्रंथों में संप्रदायों की संख्या सर्वत्र अठारह नहीं दी गई है। इ

हेनसांग के समय में देश के अंदर भिज्ञ ओं की आवादी बहुत अधिक थी। डा॰ मुकर्जी ने उनकी कुछ संख्या दी है। रिस डेबिड ने सप्रदायों के ऊपर लिखे हुए अपने निबंध में भिज्ञ ओं की संख्या के संबंध में जो हिसाब लगाया है, उसी पर मुकर्जी की संख्या अवलंबित है। कुत मिलाकर दो लाख बारह हजार तीन सौ भिज्ञ था उडा॰ स्मिथ का कथन है कि भिज्ञ ओं

भइत्सिंग, 'रिकार्ड स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तककुसु'. पृ० १४ रेड्डिसंग, 'रिकार्ड स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु, पृ० ६० (टिप्पणी)

त्र अठारह संप्रदायों के लिए 'जर्नल ऋाफ दिः रायल एशियाटिक सोसाइटी,' १८६१ तथा १८६५ में प्रकाशित रिस डेविड के लेख भी द्रध्यव्ट हैं।

<sup>़&</sup>lt;sup>3</sup>मुकुर्जी 'हर्ष' पृ० १२७

की इतनी बड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदर्शन के लिए प्रभूत अवसर प्रदान करवी थी।

💚 हर्ष तथा हैनसांग् के समय में बौद्धधर्म अवनित पर था। बौद्धधर्म के अनेक महत्वपूर्ण वेंद्र. जो कभी बहुत उन्नत अवस्था में रह चुके थे, अब अपने पतन की अवस्था में थे। कपिलवस्तु देश में दस से अधिक नगर ऐसे थे जो बिल्कुन उजाड़ हो गए थे। राजधानी स्वयं इस प्रकार संपूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी कि उसका क्षेत्रफल निश्चय करना भी असंभव था। व किपलवरत देश में लगभग एक सहस्र बौद्धमठ पाए जातेथे। बुद्ध के परि-निर्वास का स्थान कुशोनगर भी नष्ट हो गया था, उसमें बहुत थोड़े से लोग रहते थे। नगर के अंदर के भाग विल्कुल उजा द ्रियाया था। वैशाली देश में, जहां पहले कई सी मठ थे, अब केवल ठीन या चार मठ रोप बचे थे, जो अय नष्ट तथा उजाड़ हो गए थे और भिन्न बहुत थोड़े रह गए थे। उ बुज्जि देश का प्रधान नगर ध्वस्त हो गया था, दस देश में बौद्ध बहुत थोड़े थे। मगथ देश में, जो किसी समय बौद्धधर्म का केंद्र था, यदापि लोग बौद्धधर्म का आदर अव भी करते थे; किंतु वहां अब बहुत से देवसंदिर बन गए थे और विभिन्न संप्रदायों के अनुपायी बहुत अधिक संख्या में वर्तमान थे। पार्टालपुत्र में सैकड़ों मठों श्रीर मंदिरों के ध्वंधावशेष मौजूह थे : ध

<sup>े</sup> भिममं, 'ग्रंली हिष्ट्री श्राफं इंडिया,' पृ० ३५८ वाटमें, जिल्द २, पृ० १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० २६

<sup>ें</sup>बही, ए० ६३

<sup>&</sup>quot;पवही, पृ० ८१

<sup>ं</sup> वही. पृष् ५७

वहीं।

यद्यपि बौद्धधर्म अवनति पर था; तथापि देश में अब भी ति-लो-शिका, महाबोधि, मृगदाव तथा नालंदा आदि के मठ मौजूद थे। राजा की दानशीलवा ने इन मठों की संपन्न वन् दिया था। वे विद्वान श्रमणों के वासस्थान थे। किंतु श्रमण लोगों को प्रायः विलासमय जीवन का व्यसन हो गया था। मठों का जीवन छव सरल तथा पवित्र नहीं रह गया था। विनय के नियमों का पालन श्रव कड़ाई के साथ नहीं होता था। महाराज हुष के समकालोन पल्लव राजा महेंद्रविक्रम वर्मा के 'मत्तविलास' नामक प्रहसन को पढ़ने से प्रतीत होता है कि बौद्ध-समाज में नैतिक त्राचरण भ्रष्टता का भी प्रवेश हो गया था। ऐसे श्रमणों की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप से व्यभिचार तथा मिद्रा पान करते थे। मठों की अहुत संपत्ति ही इस नैविक पतन का कारण थी। इसके अविरिक्त, मीमांसकों के प्रवल आक्रमण से बौद्धधर्म की शक्ति बहुत कुछ चीय हो गई थी। अंतिम बात यह थी कि बौद्धधर्म हिंदूधर्म में इतना मिला हुआ था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के भेर को नहीं समम पाते थे। इसका खाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग बौद्धधर्म को छोड़ कर हिंदुधर्म का आश्रय लेने लगे। हिंदू धर्म के वातावरण में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी। १

इसके श्रितिरिक्त हुए के समय में बौद्धधर्म लोगों को निष्क्रिय वन कर बैठे रहने का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत के इति अस में यह बात श्रिके बार देखी गई है कि श्रमने श्रिहिंश सिद्धांत पर डटे रहने के कारण बौद्धधम ने कभी राज्य की रहा के निमित्त लोगों का समुचित क्रम से राजनीतिक कर्नाव्यपालन के लिए उत्साहित नहीं किया। जो लोग किसी सीमा तक माए-

१श्री गौरीशंकर द्वीराचंद श्लोमा मध्यकालीन 'भारतीय संस्कृति',

भूमि की रक्षा के लिएं कटिबद्ध थे, उनकी सहातुभूति इस धर्म के साथ नहीं थी।

श्रीहर्ष के समय में जैनधर्म की क्या श्रवस्था थी. इस संबंध भी दो-चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता है। बौद्धधर्म की भांति जैनधर्म भी दो बढ़े-बढ़े संप्रदायों में विभक्त था—दिगंबर और खेतांबर। इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में श्रिधक श्रंतर नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के जैनी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मोज्ञ सियों के लिए भी संभव है। दिगंबर जैनी वीर्थं करों की मृतियों को पूजते थे; किंदु खेतांबर जैनियों की भांति वे पुष्प, धूप तथा वस्त श्रादि का प्रयोग नहीं करते थे। व

जैनमर्भ का कभी इतना अधिक ज्यापक प्रचार नहीं हुआ, जितना कि बौद्धधर्म का। हर्ष के समय में उसका प्रचार उत्तरी भारत के कुछ स्थानों में ही परिमित था। हैनसांग अपने भ्रमण् मुत्तांत में एक स्थल पर श्वेतांवर संप्रदाय के जैनियों का एक विवर्ण देता है, जो बहुत मनोरंजक किंतु श्रस्पष्ट एवं श्रसंतोष प्रद है। वह लिखता है, "यह (श्वेतांवर) संप्रद्राय दिन-गन सदा अविराम रूप से तपस्या में लीन रहता है। यह मत श्रिधकांशतः बौद्धधर्म शास्त्रों के सिद्धांतों से लिया गया है। इसके प्रवर्तक ने श्रिण्यों का अनुसरण किया श्रीर साधारण विनय के निगम यनाए। वहे शिष्य भिद्ध श्रीर छोटे श्रमण कहलाते हैं। उनके श्राचरण के नियम तथा कर्मकांड की क्रियाएँ बौद्ध परिपाटी के समान हैं; किंतु वे श्रपने सिर् के बाल छोटे रखते हैं। वे नंगे रहते हैं श्रथवा यदि वे वस धारण करते हैं तो उसकी विशेषता यह होती है कि वह श्वेत रंग का होता है। इन विभिन्नताश्री के कारण वे धीरे-बीरे (बौद्धों से) विक्कुल भिन्न हो गए हैं। वे

<sup>े</sup>श्री गौरीशंकर हीराचंद श्रोका 'सध्यकालीन भारतीय उस्कृति' २०१२

खपते देवगुरु' की मूर्तियों की माँवि बनवाने का साहस करते हैं। केवल बख का खंतर रहता है और वही उनका विशेष चिह्न होता है।"'

वास बतलाता है कि सम्राट् हर्ष के दर्श में में बहुसंख्यक जैन चपसक थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में भी जैन भिन्नु थे हैं हैतसांग के कथनानुसार ज्ञात होता है कि जैनधर्म अभी तक कोई प्रसिद्ध धर्म नहीं हो सका था। उसके अनुयाया प्रधानतः पंजाब, वंगाल तथा दिचास के छोटे-छोटे प्रदेशों ही में पाए जाते थे। पुंड्रबद्धन में दिगंबर निर्पथों की संख्या बहुत अधिक थी। असमतट में भी दिगंबर भिन्नु बहुत थे। अयह बात उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल में सभी प्रधान धर्मों के प्रतिनिधि उचित्र संख्या में वर्तमान थे। विभिन्न संप्रदायों के बौद्ध, जैन, शैव, वैष्याव तथा वैदिक धर्मानुयायी वहां रहते थे।

जैनधर्म ने द्विए में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यीय वाह्या धर्म के वैदिक तथा पौराणिक खंगों की उन्नित उसकी खपेत्ता कहीं खधिक हुई थी। ऐहोड़े लेख का लेखक रिवकीर्ति एक जैन था खौर पुलकेशी द्विनीय ने उसे खाश्रय प्रदान किया था। पुनकेशी के उत्तराधिकारियों ने जैनधर्म को खाश्रय एवं श्रोत्साहन दियाथा। कांची में ह्वेनसांग को बहुतंख्यक जैन-मंदिर देखने को मिले थे। इसके खितिरक्त, दिगंबर संप्रदाय के बहुत्संख्यक अनुयायी भी थे। किंतु पह्मव-राजा महेंद्रविक्रम वर्मा ने शैवधर्म को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुद्र द्विण में शैवधर्म ही प्रभावशाली था।

वाटस जिल्द १, ए० २५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, जिल्द २, पृ० १८४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० १८७

४वही, ष्टु० २२६

ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म वीनों मूर्ति-पूजा तथा अंधविश्वास में पूर्णिवया निमग्न थे। इस समय भारत में हजारों मंदिर तथा विहार थे श्रीर उनमें हजारों देवी-देवताश्रों, ु बुद्धों, वोधिसत्वों तथा तीर्थं करों की पूजा होती थी। वे अलौकिक शांक से संपन्न माने जाते थे। लोगों का विश्वाम था कि बुद्ध के शरीरावयव में अद्भुत शक्ति है । चीनी यात्री हैनसांग इस अलोकिक शक्ति की बहु बंख्यक कथाओं का वर्णन करता है। इस पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिप्सुता का भाव सब जगह नहीं फैला था। महाराज हर्ष ने स्वयं सांप्रवायिक वैमनस्य का परिचय दिया था । पल्ल तं-राजा महेंद्रविक्रम जैनियों को उत्नीड़ित करता या और शशांक वो धर्मांधता का मानो अववार ही था। सत्र बार्जी पर विचार करते हुए हम इसी परिखाम पर पहुँचते हैं कि देश की धार्मिक अवस्था ऊच्छी नहीं थी। धार्मिक पर्छातरीं में सुधार की अनिवाय आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ही कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य जैसे लोगों को उत्पन्न किया। उन्होंने बौद्धधर्न का वा एक प्रकार से सर्वनाश ही कर दिया श्रीर ब्राह्मण के अंदर जो श्रावर्क्नाएं भर गई थीं, उन्हें भी वड़ी सावधानी के साथ साफ किया।

## चतुर्दश भ्रन्यांय शिक्षा श्रोर साहित्य

हर्षकालीन भारत में विशेषकर ब्राह्मणों तथा श्रमणों में, शिचार का प्राय: पर्याप्त प्रचार था। यद्यपि यह बतलाना संभव नहीं है कि साधारण लोग शिचा से कितना लाभ उठाते थे और देश में कितने प्रतिशत लोग साचर अथवा शिचित थे; किंतु एतत्संबंधी जो ऐतिहासिक सामित्रयां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम उस काल की शिचा-प्रणाली तथा पाठ्य-विषयों का खासा अच्छा विवरण दे सकते हैं।

देश में बहुसंख्यक शिक्तण-संस्थाएं थीं, जिन्हें 'गुरुकु नं' कहते थे। इन शिक्तालयों में आचार्य तथा उपाध्याय अपने शिष्यों को वेद और शख पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के उपरांत, दिक किसी गुरुकुत में प्रवेश करता था। वहां बड़े-बड़े उपाध्याय महाचारियों को वेद और वेदांगों की शिक्ता देते थे। बाए अपने गुरुगृह से चौरह वर्ष की अवस्था में स्नावक होकर लौटा था। 'गुरुकुत में नाए ने अपनी शाखा के वेद में अवश्य ही गित प्राप्त कर ली होगी। वहां से लौटने के बाद, विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गित से जारी था। जब पहले-पहल वह सम्राट् से मिला था तब उसने बतलाया था कि मैंने पडंग सहित वेदों का पूर्ण अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त मैंने यथा-शिक्त शाखों की व्याख्या भी सुनी है। अगुकुल में वह अधिक

<sup>े</sup>सित च श्रविच्छिन्नविद्याप्रसंगे—'हर्पंचरित', पृ० ३६

उ सम्यक् पठितः सांगो वेदः श्रुतानि च यथाशक्ति शास्त्राणि— 'हर्दचिरत', पृ० १२३

समय तक नहीं ठहरा था; क्यों कि वहां से लौटने के समय उसकी अवस्था पूरे चौदह वर्ष को भी नहीं हुई थी। यदि हम मान लें कि उसका उपनयन संस्कार आठ वर्ष की अवस्था में संपादित हुआ; फिर भी उसका अध्ययन काल ६ वर्ष से अधिक का नहीं ठहरता। समस्त धर्मशाकों का अध्ययन करने के लिए कदाचित् यह स्वत्प काल पर्याप्त नहीं था और इसीलिए जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करता है, समावत्तीन के परचात् विवाह के समय तक उसने अपना विद्याध्ययन 'अविच्छिन्न' हप से जारी रक्खा था। अनेक गुरुक्तों में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह सेवा और भक्ति के भाव से जाकर रहा था।

प्रीतिकृट गाँव में, जहां वाख रहता था, वात्सायन गोन्न के बहुसंख्यक नाह्मण निवास करते थे। उनके घर गुरुकुल-स्वरूप के। वहाँ वेदों तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण विद्याओं की शिक्षा ही जाती थी। ये घर छोटे-छोटे नहाचारियों से भरे रहते थे, जो 'यहाँ से आक घत होकर' वहां आते थे। उन्हें नाह्मण गृहपति नियमित रूप से वेद, व्याकरण, तकशास्त्र, भीमांसा आदि की शिक्षा देते थे। वहां निरंतर वेदों का पाठ होता था, यहा की अपि जलती रहती थी, अग्निहोत्र की कियाएं होती रहती थीं श्रीर विश्वदेव को विल दो जाती थी, विधिपूर्वक यहा संरादित

९ गर्भाष्टनेच्दे कुर्वीत ब्रह्मणस्योगानयनं - मनु । २,३६

<sup>े</sup> वाण जब देश-भ्रमण करके लौटा, तब उसने अपने संबंधियों के गहों में आनंदपूर्वक समय व्यतीत किया । उन गहों का वर्णन े करता हुआ वह जिखता है, 'शुक चारिकारव्याध्ययनदीयमानों पाध्यायिकशांतिसुलानिसाद्यत्वयीतपोवनानि बांधवानां भवनानि भ्रमन् सुलमितप्टन'—'हर्षचरित' फु॰, ए॰ ७२ अर्थात् वह आनंदपूर्वक अपने बांधवां के घर घूमा करता था । वे घर मानो खाझात् वेदी के तपोवन थे, जहां अध्यायकमण् (दिनांत में) परिश्रम करके विश्राम करते, जब कि तोते तथा मैने अपना पाठ आरंभ करते थे।

होते थे और ब्राह्मणं ('उपाध्याय' ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में संलग्न रहते थे।

हर्ष के दरबार से अपने गाँव को लौटने के बाद जब दसके भाई-बंधु उसका स्वागत करने के लिए आए, तब बाए ने उन से पूछा कि क्या व्याकरण के व्याख्यान-मंडल अब भी वर्त मान हैं ? क्या वही पुरानी प्रमाख-गंष्ठी (तकेशास्त्र के अध्ययन करने का समाज) अब भी मौजूद है ? क्या मीमांता (ब्रह्म-निद्र्शन अथवा वेदांत ) में पहले की माँति 'रस' (आनंद ) लिया जाता है ? क्या सदुक्ति ह्रपी सुधा वर्षा करने वाले नए-नए काव्यों की चर्चा अब भी होती है अ ? इन प्रश्नों से यह बात स्पाट है कि ब्रह्मचारियों को विविध विषयों की शिचा दी जानी थी। इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रकार के यहां की संपादन-विधि भी सीखते थे और इस तरह है विविध एहों की किया औं के हान को सुरचित रखने तथा अगली पीढ़ियों में उसका संचार करने में सहायक होते थे।

वास के गाँव की भाँनि ब्राह्म हों की बस्तियां भी देश में बहुत रही होंगी। इ के अतिरिक्त बहुत सी परिषदें अथना गोव्ठियां थीं, जो अमूल्य वाद-विवाद में संलग्न रहती थीं। ये गोव्ठियां चिरकाल से प्रचलित संस्थाएं थीं। उनका उल्लेख उपनिषदीं में भी मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थी। संभव हो सकता है कि यहां विविध विद्याओं में अपनी विद्वता का संतोष-जनक प्रमास देकर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्त करते रहे हों।

<sup>े</sup>किनतान्येव ... व्याकर्णे व्याख्यानमंडलानि सैतव पुरातनी प्रमाण गोष्ठी ... स एव ... मीमांसायामितरसः कचित्त एनाभिनवसुभाषितसुधाविष्रणः काव्यालापाः—'हर्षचरित', पृ० १३०

<sup>े</sup>शासणाधिवासः—'हर्षचरित', पृ० १२६

चाण के चारों भाइयों—गणपति, श्रंधिपति, तारापित तथा रयामल की योग्यता एवं बिद्धता से हम यह श्रमुमान कर सकते हैं कि उस काल के बाहाण-अध्यापकों का पांडित्य कितना प्रगाढ़ होता था। वे प्रसन्न वृत्ति वाले, सुशिच्तित, गुरुपद्धारी, न्याय के झाता, योग्यतापूण मंथों का प्रगाढ़ श्रध्ययन करने वाले, इस लोक की माँति व्याकरणशास्त्र में भी 'साधु' संझा को माप्त करने वाले (लोक में सब लोग उन्हें साधु साधु करते थे श्रीर व्याकरण में वे साधु श्रर्थात् सुसंग्छत शब्दों का प्रयोग करते थे), प्राचीन काल क सभी राजाओं श्रीर मुनियों के चित्र से श्रमिझ समस्त पुराण, इतिहास तथा महाभारत से पिरिचित, बड़े विद्वान तथा महाकवि, महापुरुषों की कथाएं सुनने के लिए उत्सुक, तथा सुभाषित पदों के श्रवण से प्रान्त होने वाले रस के प्लासे थे।' इस पद में रलेपात्मक शब्दों के प्रयोग-द्वारा हितः' श्रर्थात् सूत्र-विवरण तथा व्याडिक्डव 'संग्रह' नामक

भ्रमसन्द्रायो ग्रहीतवात्रया कृतगुरुपदन्यासा न्यायवेदिनः सुक्त-संग्रहाभ्यासगुरवोलव्यासगुराच्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराण राजावचरिताभिन्नः महाभारतभावितात्मनो विदितसकलेतिहासा महा-विद्वांसो महाकवयो महापुरुपवृत्तांतकुत्र्रिलनः सुभापितश्रवण्रसायना-वितृष्णाः।—'हर्पचरित', पू० १३३

<sup>(</sup>१) प्रमन्नवृत्तयः = प्रमन्ना शुद्धा सुधिद च वृत्तिवर्तनं स्विववरणं च । अर्थात् शुद्ध आचरणं के अथवा वृत्ति = स्व विवरणं के अथवा वृत्ति = स्व विवरणं के अथवा वृत्ति = स्व विवरणं के अथवा वो अच्छी तरह से सममने वाले । (१) रहीतवावया = रहीतमाहतं ज्ञातार्थं च वीवयं विवरणं वात्तिकं च यत् कारणात् कात्यायनो वार्तिकं ककार उच्यते । अर्थात् जो कात्यायन कृत वात्तिकं में पारंगत में अथवा जो अच्छे अच्छे वावयों का आदर करते थे। (३) कृतगुरुपदन्यासः = क्रोगुरुणां संविधित पदे स्थाने न्यातः स्थितिया। अर्थात् जो गुरु या आवार्यं के पद को धारण करने वाले ये अथवा कृतो अभ्यत्तोगुरुषे दुर्वोद्शब्दे न्यासो वृत्तिः विवरणं येः, अर्थात् दुर्वोध शब्दों का विश्लेपणं करने में अभ्यत्त थे। (४) स्यायवेदिनः =

प्रंथ की श्रोर संकेत किया। बाग के उद्भट विद्वान भारुगण अपने विद्यार्थियों को ये प्रंथ अवश्य पढ़ाते रहे होंगे।

हैनसांग ने भी अपने मंथ सि-यू-की में तरहालीन प्रचलित शिला-प्रणाली का उल्लेख किया है। बच्चों की शिला 'सिद्धम्' चंग' से प्रारंभ होती थी। यह उनकी प्राइमर थी। इसके प्रथम अध्याय के उत्पर 'सिद्धम्' लिखा रहता था। इसीसे इस पुस्तक का यह नाम पड़ा। सिद्धम् लिखने का अभिप्राय यह था कि पढ़नेवाले को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो। इसमें संदेह नहीं है कि बौद्ध तथा बौद्धेतर धर्मानुयायियों के लिए वर्ण परिचय-संबंधी ऐसी अनेक पुस्तकें भारत में प्रचलित थीं। 'सिद्धम्' को समाप्त कर लेने पर, बालक को सात वर्ष की अवस्था में पंच-विद्याओं के शास्त्रों की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाती थी। इन पाँचों विद्याओं के नाम येथे—(१) शब्द-विद्या—जिसे प्राय: व्याकर्ण कहा जाता था (२) शिल्पस्थान-विद्या अर्थात् वह विद्या जिसे

जो न्यायशास्त्र के ज्ञाता ये अथवा जिन्हें न्याय विचार का ज्ञान या।(१) सुकृतसंग्रहाभ्यासगुरुवः ≈सुकृतं पुण्यं सुष्ठुविहितं च संग्रहः संच यो व्याकरणे व्याडिकृतो ग्रंथश्च। गुरुवः महंति उपाध्या याश्च। अर्थात् जो पुण्य कर्मों के समूह का अनुष्ठान करने के बहुप्पन को प्राप्त कर चुके ये अथवा जो व्याडिकृत 'संग्रह' नामक प्रथ के अध्यापक थे।

मेरी सम्मति में 'प्रसन्नत्त्यः' पद का वृत्ति शब्द, जयादित्य-वामन
रिवत 'वृत्तिस्त्र' नामक ग्रंथ को — जिसे साधारणतः 'काशिका'
कहते हैं, स्चित करता है। चीनी यात्रीं हत्तिंग 'वृत्तिस्त्र' का उल्लेख
करता है—देखिए, तककुष् द्वारा संगदित हत्तिंग का 'रिकार्ड स्कृष्ट आफ्त बुद्धिस्ट रेलिजन'—१० १७६। जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई॰
में हुई थी। अतः उसने अपने ग्रंथ को हुष के शासन-काल में अवश्य
ही रचा होगा और संमव है कि वास्य इस ग्रंथ से परिचित रहा हो।
दसी तरह संगव है कि 'गृहीतवाक्य' पद के 'वाक्य' शब्द से भर्ग हिररिचत वाक्यप्रदीय ग्रंथ का अभिषाय हो।

से नाना प्रकार के शिल्पों तथा कलाओं की शिक्षा मिलती थी। (३) चिकित्सा-विद्या (४) हेतु-विद्या (न्याय अथवा तर्क) तथा क्रुष्यात्म-विद्या (आत्म-विषयक विद्या अथवा दर्शन शाहा)। हेनसांग का यह भी कथन है कि ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन करते थे। वेदों के शिक्कों के लिये यह आवश्यक या कि उन्हें खयं चारों वेदों का सम्यक् ज्ञान हो और वे नत हे सूक्ष्म तत्वों को पूर्णतया सममते हों।

हो नसांग के इस विवरस का समर्थन इत्सिंग भी करता है, जिसमें उसके कुछ समय बाद (६७३ से ६८८ के दर्मियान) भारत तथा अन्य बौद्ध देशों का भ्रमख किया। वह लिखता है कि वच्चों की शिक्षा का आरंभ 'सिद्धिरस्तु' नामक पुस्तक से े जोवा था। उसका कथन है कि इसमें वर्णमाला के ४६ अन्तर वधा स्वरों श्रीर व्यंजनों की दस हजार से भी श्रधिक मात्राएं होती थीं। ये सब २०० रलोकों में विन्यस्त थे। 'सिद्धिरस्तु' पुरतक को बच्चे ६ वर्ष की अवस्या में प्रारंभ करते थे और उसे २ ६ महीने में समाप्त करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् इन्चे व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे। शिचा के पाठ्य-क्रम में ब्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया था। पाणिनि का ब्या-करण ही सारे देश में सबसे अधिक प्रचलित था। व्याकः स की पढ़ाई पाणिनि की खष्टाष्यायी से खाठ वर्ष की खवस्था से शुरू होवी थी, जिसे बच्चे छाठ महीने में कंठ कर लेते थे। छाड्या-ध्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'घातुपाठ' प्रारंभ करते थे। इसके समाप्त होने पर ब्रह्मचारीगण द्व वर्ष की अवस्था में वोन 'खिलों' का अध्ययन शुरू करते थे, उसमें अध्ययातु. मुंड तया उसादि सम्मिलित थे। अष्टषातु में सुवंत, तिङंत तथा द्स

वाटर्स, जिल्द १, ए० १५५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वर्श, ष्ट० १५३

लकारों का, मुंड में प्रत्ययों के योग से शब्द-निर्माण का तथा उसादि के प्रत्यय के योग से शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष विधियों का वर्षन रहता था।

व्याकरण के प्रारंभिक पाठ्य क्रम की श्रंतिम पुस्तक जया-द्तिय वामन को काशि काश्वित था। यह पाणिनि की अन्टाध्यायी पर एक टीका है। काशिका वृत्ति का अध्ययन । ५ वर्ष की अव-स्था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूर्ण रूप से अध्ययन करने में तीन वर्ष तक खूब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिग का कथन है कि चीन से जो कोई भी अध्ययन करने के लिए भारत आवा था, उसके लिए काशिका-बुत्ति की पूर्ण अभिज्ञवा प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके विना उसका सारा परिश्रम निरर्थक था। व्याकरण की अन्य पुस्तकों के साथ, जिनकाः उल्लेख ऊपर किया गया है, यह मंथ भी कंठाम किया जाता था। काशिका-वृत्ति में पूर्ण गति हो जाने के बाद, विद्यार्थी को गद्य श्रौर पद्य रचना को कला सीखनी होती थी। सुंदर गद्य श्रौर पद्य के नमूनों में इत्सिंग आर्यूमर की 'जातक-माला' तथा नागार्जन के 'सुहुल्जेख' का उल्लेख करता है। इस प्रकार प्रारंभिक शिज्ञा के समाप्त होने पर विद्यार्थीगस पंचिवद्या-संवंघो उच्च शिज्ञा पहरा करना आरंभ करते थे। वे हेतु-विद्यातथा वसुवंधु रचित 'अभिवर्मकीष' के अध्ययन में लग जाते थे। 'अभिवर्मकोष' सर्वास्तिवाद नामक वौद्ध-दर्शन का एक ग्रंथ है। 'अभिधर्मकोष' के श्रतिरिक्त विद्यार्थी नागार्जुन-कृत 'न्यायद्वार' तारकशास्त्र के' अध्ययन द्वारा ठीक तौर पर अनुमान करना सीखते थे। उसके उपरांत वे किसी विषय के विशेषज्ञ बनने के योग्य समके जाते थे। ने या तो नालंदा के संघाराम में अथवा वलभी में दो-तीन वर्ष रहकर विशेषझ वनते थे। नालंदा तथा वलभी शिचा के दो महान केंद्र थे। जिन विषयों की विशेष ऋभिज्ञता प्राप्त की 🥆 जाती थी, उनमें से एक ब्याकरण था। इस विषय का प्रथम उच्च

ग्रंथ चूिखं, छथीत् पतंजिति का महाभाष्य था। यह तीन साल में समाप्त होता था इसके परचात् प्रसिद्ध किन एवं दार्शनिक भर्तृहरि द्वारा रचित 'भर्तृ हरिशास्त्र' तथा 'वाक्यपदीयं' नामक दा ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ताथा 'भर्तृ हरिशास्त्र' उक्त महा-भाष्य पर एक टीका ग्रंथ था। छंत में पेइ-न (संभवतः संग्कृत वेड़ावृत्ति) का अध्ययन किया जाता था। इस मूलग्रंथ की रचना भर्तृ हार ने ३००० रत्नोकों में की थी। उनके समकातीन धर्म-पाल ने उस पर १४००० रत्नोकों में एक टीका लिखी।

यह शिचा-क्रम पत्येक विद्यार्थी के लिए नहीं था, बल्कि केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो पूर्ण पडित वनना चाहते थे किंतु ऐसे भी लोग थे जिनको उक्त विषयों की इतनी शिचा की आवश्यकता नहीं थी, ने कुछ श्रीर न्यावहारिक तथा श्रीदीगिक उने की शिक्षा प्रप्त करना चाहते थे। उदाहरणार्थ, वैश्य जाति के युवक जिनके जोवन का प्रधान व्यवसाय वाणिष्य करना था बार्ता श्रीर संभवतः शिल्पशास्त्र का श्रध्ययन करते थे । चत्रिय लोग धनुविद्या सीखते तथा अर्थशास पढ्ते थे। अर्थशास राज-नीति के सिदांतों का ज्ञान कराता था। राजकुमारों की वड़ी सावधानी के साथ तत्कालीन कला और विज्ञान की शिद्धा दी जाती थी। बास अपनी 'कादंवरी' में चंद्रापीड़ की शिहा का बड़ा ही मनोरंजक विवरण देना है। वह लिखता है कि वह (चंद्रापीड़ ) पद, वाक्य, प्रमाग, धर्मशास्त्र, राजनीति तथा व्यायाम-विषय में; चाप, चक, चर्म-कृपास, शक्ति, तोमर, परशु, ंदा आदि सभी प्रकार के अख-शस्त्रों में; रथ चलाने, हाथी श्रीर घोड़े पर सवार होने में; वीगा, वेगा, मुरज, कांस्यताल, दर्भपुट आदि बाजाओं में; भरत आदि के रचे हुए नृत्यशास्त्रों में, नाग्द आदि की संगीत-विद्या में, गज-शिह्या में, घोड़े की

<sup>े</sup>इत्सिंग, १ रिकार्ड स ग्राफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन, तकसुरी, पृठ

अवस्था पहचानने में; पुरुषों के लक्षण पहचानने में; चित्र-कला एवं लक्षण-कला में; पंथ-रचना की कला में; सब प्रकार के जुवे खेलने में; पित्र्यों की बोली पहचानने में; क्योविष विद्या में; रतों की परीचा करने में; बढ़ई के काम में; हाथीदाँत पर किं करने में; वास्तु-विद्या ( गृह-निर्माण विद्या ) में; वैद्यकशास्त्र में; यंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; सुरंग भेद करने में; तैरने, कूदने तथा चढ़ने में; रितशास्त्र और इंद्रजाल. में; कथा, नाटक, आख्यायिका तथा काठ्य में; महाभारत, पुराण, इितहास तथा रामायण में; सब प्रकार की लिपियों और सभी देशों की भाषाओं में; सब संज्ञा ( इशारे ) में; सब शिल्गों में; छंदशास्त्र तथा विशेष प्रकार की खन्य कलाओं में परम कुशल था।

यद्यपि यह वात बिल्कुल स्पष्ट है कि वास का उपरेक्ति वर्सन अतिरंजित तथा अत्युक्तिपूर्ण है; तथापि उक्त पद से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि उस समय के राजकुमार कितना अधिक और कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके अविरिक्त हमें यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान का चेत्र कितना अधिक विस्तृत था और कितने प्रकार की विद्याएं तथा यांत्रि क कलाएं देश में प्रचलित थीं। जिस समाज में ज्ञान का इतना अधिक प्रसार था, वह निस्संदेह सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर आरुढ़ रहा होगा। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अवस्था विशेषतः कुलीन समाज की ही थी। कुलीन समाज तथा मध्यश्रेणी के प्रतिष्ठित समाज की संस्कृति काकी उन्नत थी; किंतु साथारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नि की प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं बढ़ा था।

वरवालीन बौद्ध शिज्ञा-प्रखाली की विशेषता यह थी कि मठ

१ कादंबरी१, पृ० १२६

श्रीर वहार शिचा के केंद्र बन गए थे। वे वास्तव में बौद्धों के विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को उच्च कोटि की शिचा दी जाते थी। संघ के बाहर के लोग भी जो अपने पराने ्यर्म का ही अनुसरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे। हिन्सांग ने स्वयं कुछ मठों में कुछ काल तक ठहर कर ऐसे प्रकांड विद्वानों के चरणों पर बैठकर विद्य ध्ययन किया था, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। काश्मीर की राजधानी में एक प्रसिद्ध मठ था। उस मठ के प्रधान पुरोहित ने, जो बृद्धावस्था को प्राप्त था, हेनसांग को अन्य बातों के आंतरिक्त के। पशास्त्र तथा हेत्-विद्या का ज्ञान कराया। काश्मीर के विभिन्न बौद्धमठों में कुल मिला कर दो वर्ष तक रह कर उसने सूत्रों तथा शास्त्रों का ऋध्य-यन किया। जलंधर राज्य के नगरधर मठ में रुक कर उसने ेर मास वक सर्वास्तिवाद मत के दार्शनिक मंथ प्रकरण-पाद-विभाषा शास्त्र' का ऋध्ययन किया । शुद्र देश के एक मठ में संपूर्ण वर्षाऋतु तथा आधी वसंत ऋतु तक ठहर कर उसने प्रसिद्ध पुरोहित जयगुप्त से कुछ अध्ययन किया। इस देश के मठों में रहनेयाले दीनयान मन के भिद्ध इतने विद्वान् होते धे कि अन्य देशों के अभए। उनके पास शंका-समाधान करने तथा अपनी कठिनाइयों को हल कराने के लिए आया करते थे। मितपुर में उसने एक मठ में चार महीने तक रह कर मित्रसेन से ज्ञान-प्रस्थान शास्त्र का श्रध्ययन किया, के जिसमें सर्वोस्तिवा-दियों के दार्शनिक विचार थे। कान्यकुडन के भद्र नामक विहार में उसने वीन महीने तक वीनों पिटकों के आचार्य बोर्यसेन से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी पृ० ६०

रवही, ७६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, ७६

<sup>ं</sup>वही, =१

पढ़ा। हिरएय अथीत् मुँगेर देश के एक मठ में वह एक वर्षे ठहरा। वहां उसने विभाषा तथा वसुबंधु के भित्र संघमद्र द्वारा रिचत न्याय-अनुसार शास्त्र नामक दो प्रथों का अध्ययन किया। बंगाल के पुंडूवर्द्धन तथा कर्ण-सुवर्ण नामक देशों में ऐसे अनेक मठ थे, जो अपनी विद्या एवं विद्वत्समाज के लिए प्रसिद्ध थे।

विद्या का एक और विशेष केंद्र था, जो न केंवल इसी देश के चारों कोनों तक प्रसिद्ध था, बिल्क विदेशों में भी उसकी ख्याति फैली थी। यह नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसकी महानता, उदारता तथा विद्वानों की संख्या एवं ख्याति के सामने देश की अन्य सभी शिक्ष संस्थाएं तुच्छ थीं। यहां के विशाल कचों में भाँति-भाँति के दार्शनिक तथा अन्य विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता था। यह वास्तव में एक विश्वभारती थी, जहीं से सारे देश में संस्कृति फैलती थी। नालंदा के स्नातकों का देश के प्रत्येक भाग में आदर होता था। सब लोग उन्हें विद्वान मानते थे और चारों ओर उनकी ख्याति रहतीथी। नालंदा का नाम ही उत्कालीन विद्या के सर्वोच्य एवं सर्वोत्तम गुमों का पर्यायव।ची सममा जाता था।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी, यह विषय विवाद अस्त है। होनसांग के समय में नालंदा केवल मठों का एक समूह था, जो ६ क्रमानुगत राजाओं द्वारा वनवाया गया था। इन ६ राजाओं में पहिला शकादित्य था। उसने वौद्धधर्म के 'त्रिरत्नों' के प्रति वड़ी भारी श्रद्धा रखकर एक मठ वनवाया। कि हम जानते हैं कि महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम (४१४-४४४ ई०) की उपाधि थी और महेंद्र तथा शक दोनों का श्रर्थ एक है। अतः संभव है—जैसा कि फादर हेरास ने सिद्ध करने की चेट्टा

<sup>°</sup>जीवनी, पृ० ८४

की है कि उक्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। किंतु फ़ादर हैरास शक्रादित्य के अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में -- जिन्होंने नालंदा में मठ वन-भाए-जिस परिखाम पर पहुँचे हैं, वह विल्कुल अशाहा प्रतीत होता है। यदि शकादित्य और कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तब तो हमारी समम में यह बात आ जाती है कि चीनी यात्रो फ़ाह्यान-जिसने ३६६ श्रीर ४१४ ई० के बीच भारत में भ्रमए किया-नालंदा के विषय में क्यों चुप है। शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुष्त ने अपने पिता के सुकार्य को जारो रक्बा और नालंदा में एक दूसरा मठ वनवाया। मालूम होता है कि यह बुद्धगुप्त वही है, जिसका उल्लेख वाम्रलेखों तथा सारनाथ के शिलालेख में मिलता है और जिसनें कम-से-न्त्रिम ४७७ ई० तंक शासन किया। वह संभवतः "कुमारगुष्व का संबसे होटा पुत्र श्रीर फलतः स्कंद्गुप्त का सहोद्र श्रथवा सौतेला भाई थार ।" जब हैनसांग बुद्धगुष्त का वर्णन शक्रा-दित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में करता है तो हमें यह न समम लेना चाहिए कि वह उसका अव्यवहित उत्तराधिकारी था । उसके उत्तराधिकारी तथागतगुष्त ने वीसरा मठ और तथा-गत्गुष्तं के उत्तराधिकारी वालादित्य ने चौथा मंठ वनवाया। इस बालादित्य तथा भिटारी सुद्रावाले नरसिंहगुष्त वालादित्य को—जो पुरगुष्त के बाद गद्दी पर बैठा—एक सममाने की भूल न करनी चाहिए, जैंधा फादर हेरास ने की है। यह बालादित्य ( बालादित्य द्वितीय ) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। यह हूसों के सरदार मिहिरकुन का विजेता था और उसका प्रादुर्भाव वालादित्य प्रथम के ६० वर्ष वाद हुआ था। हेरास के इस अतु-

<sup>े</sup> जर्नल आफ़ दि विद्यार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६२८, पृ० १ तथा आगे

रायचौधुरी, 'पोलिटिक्त हिस्ट्री आफ एंश्यटं इंडिया , ए० ३०६ 🦠

मान के साथ सहमत होना संभव है कि नालंदा विश्वविद्यालय को मिहिरकुल ने ध्वस्त किया । किंतु उसके विविध भवनों का पुनर्निर्मास नरसिंहगुष्त ने नहीं — जैमा कि वे कहते हैं — विल्क बालादित्य द्वितीय ने किया । उसने एक मठ अथवा संघार राम भी बनवाया । इसके र्ञाविरिक्त उसने एक दूसरा बड़ा विहार भी बनवाया जो ३०० फीट ऊँवा था और जो रमणी-यता में 'बाधियुत्त के नीचे बने हुए विहार' के सहश था।" नालंदा में प्राप्त एक लेख से सिद्ध होता है कि बालादित्य ने नालंदा में एक शानदार मींदर अथवा विहार वनवाया। जाय-सवाल महोदय का कथन है कि इसे उसने हूखों पर विजय प्राप्त के स्मारक के रूप में बनवाया था। उयह धर्मात्मा राजा बाद को बोद्ध भिन्नु के रूप में अपने ही बनवाए हुए विहार में रहने लगा था। बाल दित्य के पुत्र वजा ने इस बिहार के पश्चिम तर् एक संघाराम बनवाया। उसके पश्चात् मध्यभारत के एक राजा ने एक बड़ा मठ बनवाया। ये सब मठ एक दूसरे के पास-पास बने थे और एक ऊँवी प्राचीर से घिरे थे, जिसमें केवल एक फाटक था। ये मठ कई मंजिले ऊँचे थे । महाराज हर्ष ने स्वयं पीतल का एक विहार बनवाया जो लगभग १०० कीट ऊंचा था। है इन मठों के ऋतिरिक्त बहुत से स्तूप तथा विहार थे, जिन

वाटसं, जिल्द २ ए० १८०

रेश्रासद्य पराक्रमप्रण्यिना जिल्वारिवलान्विद्विषो । वालादित्यमहानृपेशा सकलम्भुक्त्वा च सूमण्डलम् ॥ प्रासादः सुमहानयमम्भगवतः शौद्योदनेरन्द्रतः ।

कैलासामिमवान्छयेव धवलो मध्ये समुस्थापितः ॥—नालंदा का लेख, श्लोक ६; 'एपिग्राफ्का इंडिका', जिल्द २०, १० ३७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>जायसवाल, 'इंगीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० ६१

रनालंटा के वर्णन के लिए देखिए, वाटर्स जिल्द २ पृ०१६४, १६४ तथा जीवनी, पृ० ११०-११३

में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्वियां स्थापित थीं। इन्हीं सब इसारतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। उसका त्रेत्रफल निस्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा। अभी हाल में, जनालंदा की जो खुदाई हुई है उससे यह कथन प्रमाखित होता है। वस्तव में उसका दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। ह्वेनसांग का जीवनचरितकार लिखता है कि भन्यता तथा ऊँ वाई में वह देश सबसे अधिक प्रसिद्ध है । बह विश्वविद्यालय का—जैसा कि बह सातवीं शताब्दों में था—बड़ा सुंदर वर्षन करता है। 3

नालंदा के संवाराम में सुदूर देश चीन तथा मगो!लया से
भी विद्यार्थी श्रध्ययन तथा ज्ञानवृद्धि के लिए त्राते थे। मालंदा के त्रायंत्र के पुरोहितों त्रीर ज्ञानवृद्धि के लिए त्राए हुए विदे-शियों की कुत्त संख्या होनसांग के सभय में दस हजार से कम त्रियों की कुत्त संख्या होनसांग के सभय में दस हजार से कम जाता था। होनसांग जो, यहां १६ महीने कि ठहरा था, बाला-दित्य राज के मठ में राजा को भाँति रहता था। धर्मात्मा राजात्रों ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संपत्ति प्रदान कर रक्खी थी। ही-ली का कथन है कि इस "देश के राजा (संभवतः हर्ष स्वयं) पुरोहितों का त्रादर सम्मान करते हैं, उन्होंने १०० गाँवों की मालगुजानी विद्यार को वश्क कर रक्खी है। इन गाँव के दा सी गृहस्थ प्रति-दिन कई सी पिकल (१ पिकल = १३३ है

<sup>े</sup>देखिए, 'म्रार्कियाताजिकल सर्वे म्राफ् इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट', १६२१ २२ ई०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जीवनी, पृ॰ ११२

उदेखिए कला का परिच्छेद।

४वाटर्स, जिल्द २, पृ० १२५; इत्सिंग, रिकर्ड ्स आफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजन-तककुस्', पृ० २६

<sup>&</sup>quot;प्रतिदिन उपहार-स्वरूप मिलनेवाली वस्तुत्रों की तालिका के लिए देखिए, जीवनी, पृ० १०६

पी०) साधारण चावल और कई सी कट्टी (१ कट्टी = १६० पी०) घी और मक्खन दिया करते हैं। अतः यहां के विद्याथियों को जिन्हें सब वस्तुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि
चारों आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं,
पड़ता, उनके विद्याध्ययन की पूर्णता का जिसके लिए वे आये
हैं यही साधन है। ""

इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विविध विषयों की उच्च शिज्ञा दी जाती थी। पाठ्य विषयों में महायान मत तथा बौद्धधर्म के अठारह संप्रदायों के यंथ सिम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशास्त्र, चिकित्सा-विद्या, वांत्रिक ग्रंथों तथा सांख्य-दर्शन के मंथों का भी अध्ययन होता था। शिचा व्याख्य।नों द्वारा दी जाती थी। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे श्रौर ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन सैक्कीं दिए जाते थे। प्रत्येक विद्यार्थी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए —चाहे एक ही मिनट के लिए हो, अवश्य उपस्थित होता था। व्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिक्ता के अविरिक्त एक और प्रकार की शिक्ता का क्रम था, जिसे समहर महाशय ने औपध्या-यिक शिक्ता (वह शिक्ता जिसे शिष्य गुरु की सेवा के द्वारा प्राप्त करता था) कहा है। <sup>२</sup> नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य वनता था पहले एक उपाध्याय के सुपुर्द कर दिया जाता था। उसकी सेवा में वह विद्यार्थी अपने को अर्पण कर देता था। उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानता था और उसे त्रिपिटिक अथवा अन्य किसी विषय का पाठ देवा था। विद्यार्थी का धर्म था कि वह अपने आचार्य अथवा उपाध्याय की सेवा वड़ी श्रद्धा के साथ करे। प्राचीन शिचाप्रणाली का यही

१जीवनी, १० ११२-११३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>समद्दर —'ग्लोरीज़ ग्राफ़ मगध'—पृ० १३८

## शिहा और साहित्य

मुल्य सिद्धांत था। इसके बदले में आचार्य केवल उसकी समुचित शिचा के लिए ही नहीं, विल्क उसकी नैतिक एवं आध्यादिसक

उत्ति के लिए भी अपने की उत्तरदायी सममता था। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम सचसुव वड़ा कठिन था। शिवा का मान इतना ऊँचा था कि जो विश्वविद्यालय में भर्ती होकर वाद-विवाद में भाग लेने की अभि-लाषा करते थे. उन्हें पहले द्वार-पंडित के साथ विवाद करना पहता था। वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता था कि यदि १० विद्यार्थी उसकी परीचा में उत्तीर्ण होते थे, वो साव या आठ केल होते थे। विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक समुद्राय पैदा कर दिया, जो अपने विषयों के अजेग पंडित सममे जाते थे। उनकी प्रविष्ठा इतनी अधिक थी कि देश में और कोई भी उनकी समानवा ्रकरने का साहस नहीं कर सकता था। वास्तव में वह एक आखरे जनक विश्वविद्यालय था स्त्रीर उसमें प्रगाढ़ पांडित्यपूर्णे विद्वान सैकड़ों की संख्या में थे। एक ह्वार व्यक्ति ऐसे थे जो सुत्रों और शास्त्रों के बीच संप्रहों का अर्थ सममा सकते थे। ४०० व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संप्रहों की ख़ौर धर्म के जाचार्य की लेकर १० ऐसे थे जो ४० संग्रहों की न्याख्या कर सकते थे। अकेते शील भद्र ही ऐसे थे जिन्होंने इन सब प्रंथों को पढ़ा और समस्ता था।

६३४ ई० में जिस समय होनसांग वहां पहुँचा था इस समय शीलमद्र नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने सूत्रों एवं शास्त्रों के समस्त संग्रहों को पढ़कर हृद्यंगम कर लिया था।

श्रमुह एवं शिष्य के पारस्पिक व्यवहार का वर्णन देखिए-(इतिंगः; रेवार्ड स ग्राफः दि गुहिए रेलिजन', पचीसर्वे ग्रघ्याय में, पृ०

रसमहर—'ग्लोरीज ग्राफ मगध'—पृट १२० ११६ तथा ग्रामे !

उजीवनी, ए० ११२

उनके पूर्व उस् पर पर उनके प्रसिद्ध गुरु धर्मपाल प्रतिष्ठित थे। धर्मपाल भर्तृहरि के समकालीन थे। शीलभद्र समतट के राज-कीय वंश के एक ब्राह्मण् थे। किंतु वे राजमहल के आनंद-विलास श्रीर श्री-ऐश्वर्य-संपत्ति के प्रलोभन में फँसे न रह सके। अपनी वाल्यावस्या से ही विद्या तथा संगीत के प्रेमी थे। अतः किसी ज्ञानी पुरुष की तलाश में वे अपना घर छोड़ कर निकल पड़े। यदाप उन्होंने देश में दूर-दूर तक भ्रमण किया; किंतु उन्हें अपने मन का कोई ऐसा ज्ञाना व्यक्ति नहीं मिला, जो उनकी आत्मा-भिलाषा तथा ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सकता। निदान भाग्य ने उन श सहायता की और वे नालंदा चले आए । यहां श्राकर वे धर्मपाल से मिले। जिस ज्ञानी पुरुष की खोज में वे बहुत दिनीं तक भटके थे उससे अब उनका साज्ञातकार हो गया। धर्मपाल को उन्होंने तुरंत अपना गुरु बना लिया और स्वय विधिपूर्वकू भिन्न का वेष धारस किया। इस युवक भिन्न ने शीद्र ही अपनी योग्यवा श्रीर प्रतिभा का परिचय दिया। अपने ऋध्ययन में उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की कि लगभग ३० वर्ष की अवस्था में वे धर्मपाल के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए। बौद्धदर्शन की वारीकियों के संबंध में वे अपनो धारणा-शांक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वाद-विवाद में दः चुंखी भारत के एक विपत्ती त्रक्षिण को पराजित कर दिया। जब राजा ने उनको पुरस्कार स्वरूप एक नगर जागीर में देते का प्रस्ताव किया, तब एक सच्चे परिव्राजक की भांति उन्होंने उसे लेन से इन्कार कर दिया; किंतु बाद को विवश किए जाने पर उन्होंने उस उपहार को स्वीकार कर लिया। उसकी आमद्नी को एक मठ के खर्चे 🗲 में लगा कर, जिसे वौद्धधर्म का उन्नति के लिए स्वयं वनवाया था. उन्होंने यह दिखला दिया कि सांसारिक वस्तुत्रों का मुफे कुत्र भी मोह नहीं है।

<sup>&#</sup>x27;बाटर्स, जिल्द् २, पृ० १०६

शीलभद्र एक बड़े प्रसिद्ध प्रंथकार थे। वौद्धदर्शन, विशेषतः योगाचार संप्रदाय की सूक्ष्म वार्वों को सममाने के लिए उन्होंने व्याख्यात्मक टोकाएं रचीं। लंका के विद्वान भिन्नु भी उससे अन्जा अथं नहीं वता सकते थे। शीनभद्र की विद्वता की ख्याति बिदेशों में मो पहुंच चुको थो। द्वेनमांग कई महोने तक उनके चरणों में बैठकर योग दर्शन के गूढ़ तत्त्वों को सममता रहा। ६३४ ई० में जिस समय हु नसांग नालंदा पहुँचा था, उस समय शीलभद्र की अवस्था अधिक थी। शीलभद्र को ह्वेनसांग ने 'यंग-फा-संग' (सत्य एवं ध का भंडार) लिखा है। नालंदा के अन्य प्र सद्भ आचार्थी में, जिनका नामोल्नेख हैनसांग ने किया है, ये हैं—धर्मपाल जो शोलमद्र के गुरु और नालंग के पर्व गामी श्रभ्यत्त थे; चंद्रपाल, गुरेषमति तथा स्थिरमति जिनकी ख्याति सुमकालीन व्यक्तियों में वहुत ऋधिक थी; प्रभामित्र जिसके दर्क खूँव स्पष्ट होते थे; जिनमित्र जिनका संभाषण वड़ा सुंदर होता णे और ज्ञानचंद्र जिनका चरित्र त्रादर्श और मित प्रत्युत्पन्न थी। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां अन्य प्रतिष्ठित विद्वान भी थे, जिनकी विद्या का प्रकाश देश में फैला था। ऐसी अवस्था में यह वात ऋधिक आश्चर्यक्षनक नहीं है कि विदेशों से भी विद्या के जिज्ञा यु लोग अपनी शंकाओं का निवारस कराने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते थे और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे। नालंदा के नाम हो में सचमुच कुछ जादृ था। उसने इस देश को संसर के अन्य देशों की हुए में ऊँचा उठा दिया और सत्य के जिज्ञा-सुर्कों के लिए इसे एक तीर्थस्थान बना दिया।

नालंदा सन से अनोखी और निराली संस्था थी। उसकी बराबरी करना किसी दूसरी संस्था के लिए संभव नहीं था। नालदा के अविरिक्त भी देश में विद्या के अन्य अनेक केंद्र थे। चलभी उस समय विद्या का एक सुविख्यात केंद्र था। नालंदा आने के पूर्व गुणमति तथा स्थिरमति इस नगर में रहते और प्रथ-रचना करते थे। उनके रचे हुए ग्रंथ वौद्ध-समाज में दूर-दूर तक पढ़े जाते थे। इस्मिंग लिखवा है कि इस प्रकार शिन्ना प्राप्त करके (काशि-का, न्यायद्वार-तारकशास्त्र और जातकमाला पढ़ चुकने के बाद) विद्यार्थीगए प्रायः दो-वीन वर्ष मध्यदेश के नालंदा मठ में अथशा पश्चिमी भारत के वलभी देश में न्यतीत करते हैं,........ वहां पर सर्वगुए-संपन्न तथा सुख्याति-लन्ध न्यक्ति बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। दिशा नदी के तट पर स्थित उडजीयनी में विद्या तथा संस्कृति का दूसरा केंद्र था। वहां के निवासी 'विदेशी भाषाओं में कुशल', शास्त्रों के प्रेमी और संपूर्ण कलाओं के उस्ताद होते थे। इतिहास में कांची किवयों तथा वौद्ध आदि विद्यानों का एक केंद्र थी। यही धर्मपाल की जन्म-भूमि थी। इस नगर में पल्लव राजाओं की उदारवापूर्ण संरचकता में विद्या की वर्डी उन्नति हुई।

बनारस में ब्राह्मणों की विद्या—श्रुति, स्मृति आदि की वैद्धी उन्नित हुई। वहां के निवासी बड़े मनोयोग के साथ विद्याध्ययन करते थे। यद्यपि वह शैवधर्म का केंद्रस्थल था; तथापि वौद्ध-धर्म और वौद्धधर्म की विद्वत्ता का आदर-सम्मान वहां कम न था। विद्या के अन्य बहुसंख्यक केंद्र भी थे जिनमें हिंदू तथां वौद्ध मुनियों के आश्रम भी सम्मिलित थे। उदाहरसार्थ हम दिवाकरमित्र के आश्रम का उल्लेख कर सकते हैं, जहां पर हर्प अपनी बहिन की खोज के संबंध में गए थे। वह आश्रम विध्यवन

१वाटसँ, जिल्द २ पृ० २४३

र्हित्सग, 'रेकर्ड स आफ़ दि बुद्धिष्ट रेलिजन-तककुस्', पृ० १०

³शिचिताशेषभाषेण वक्षोक्तिनिषुणेन ग्राख्यायिकाच्यानपरिचयचतु-रेन सर्वेलिपिजेन महाभारतपुराणरामायणानुरागिण्चुह्त्कथाकुशलेन धृतादिकलाकलापपारगेण विलिखनेनाधिष्ठिता उज्जियनी नाम नगरी —'कादंबरी', पृ० ८७

४वां टर्स, जिल्द २ पृ० ४७

के सघन भाग में स्थित था। वहां पर विभिन्न संप्रदायों के विद्यार्थी विद्याश्ययन करने के लिए आते थे, जैसे—जैन, भागवत, शैव, लोकायतिक (नास्तिकों का संप्रदाय-विशेष) तथा विभिन्न प्रश्नि के आनुयायी; जैसे, कापिल, काएगद औपनिषदिक तथा एखरकारिएक आदि। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इस आश्रम में सब अपने-अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का टढ़वापूर्वक अनुसरए करते थे। वहां ऐसे विद्वान भी थे जो शाक्य-शाखों में दन्न थे वसुवंधु का अभिधर्म कोष उनके अध्ययन का एक विषय था। इस आश्रम के 'त्रिशरण' के अनुयायी' 'वोधिसत्वजातक' को, जो उस समय सुंदर गद्य और पद्य का नमूना समका जाता था, पढ़ते थे। व

इस प्रकार विभिन्न साधनों से हमें ज्ञात होता है कि महाराज क्ष के समय में शिक्ता की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों का देश था। देश में चारों छोर गुरुकुल, आश्रम तथा संघाराम स्थापित थे। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिचा-प्रखाली की एक उल्लेखनीय विशेषवा यह थीं कि शिचा को धार्मिक उपदेश एवं अनुशासन का एक अंग सममा जाता था। जीविकोपार्जन से उसका अधिक संबंध नहीं था, यद्यपि हम जानते हैं कि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थी होते थे। इसके अविरिक्त विद्या गुरुमुखी थी, अर्थात गुरु के चरणों में वैठकर ही उसे प्राप्त किया जाता था। कोई व्यक्ति जब वक-किसी गुरु से पढ़ता नहीं था, वब वक वह अपने अध्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था। 🤻 स्त्री-शित्ता की भी उपेत्ता नहीं की गई थी। राज्यश्री का उदाहर ए हमारे सामने है। वह श्रीहर्प के पीछे वैठकर बौद्धधर्म पर चीनी यात्री हेनसांग के व्याख्यानों को सुनवी थी। उस काल में प्रायः राजकुमारियां वड़ी शिचिता और गुणवती होती थीं।

१'हर्पचरित,' पृ० ३१६

## धार्मिक तथा लौकिक साहित्य

बाण ने कादंबरी में उड़ जयिनी का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मनोरंजक है। उस वर्णन के अंवर्गव उस साहित्य का उल्जेख किया गय है जो नागरिकों को प्रिय था। उसका वर्णन इस प्रकार है—'वे हँ सो-खुशी बात-चोत करते हैं, परिहास में निपुण हाते हैं, वे सब प्रकार की कथा श्रों से पूर्णनः परिचित हैं, महाभारत, पुराण और रामायण से खूब प्रसन्न रहते हैं, बुहत्कथा से पिश्वित हैं भे...।"

श्रागे चलकर रुज्जियनी का जो वर्णन इन शब्दों में किया गया है 'हारवंश कथेव श्रानेक बाल-क्रीड़ा रमणाय' अर्थात जिस प्रकार हिरवंश-कथा (कृष्ण की) बाल-क्रीड़ा के वर्णन से मनोहर लगती है उसी प्रकार रुज्ज येनी नगरी भी श्रानेक बालकों के खेलकूद से सुंदर प्रतीत होती थी। ज्ञात होता है कि रामायें , महाभारत, पुराण श्रोर हारवंश कथा का लोगों में प्रायः बड़ा प्रचार था। इन ग्रंगे में विश्वत कथा श्रों तथा घटनाश्रों को पढ़ कर लोग श्रानंद, नैतिक लाभ तथा श्राध्यात्मिक शांति लाभ करते थे। वे श्रात्मा को अरा उठानेवाली थीं। श्रद्धापूर्वक उनका पाठ करना पुरय का काम सममा जाता था। श्रशिचित लोग भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन श्रमर काव्यों एवं पुराणों का श्रादर साधु श्रीर गृहस्थ सभी करते थे। रामायंग का श्रात्तव प्रायः उसी रूप में था; जिस रूप में वह श्राज हमारे सामने है। 'कादंवरी' में विष्यवन में स्थित श्रमस्य-श्राश्रम का वर्णन करता हुशा वैशंपायन राम के जीवन की श्रनेक घट-

<sup>&#</sup>x27;स्मितपूर्वाभिभाषिणा परिहासकुशलेनोज्ज्वलवेषेण ... ...... त्र्याख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेण महाभारतपुराणरामायणानुरागिणा-वृहत्कथाकुशलेन—'कादंवरी', ए० ८७

³ कादंबरी,' ए० ८६

नाश्रों का उल्लेख करता है। जैसे, राम का कनक मृग का पीछा करना, रावण द्वारा सीता का हरण, राम श्रीर लक्ष्मण का कवंघ द्वारा पकड़ा जाना श्रीर पंपा भील के बाँथे तट पर तालवृत्तों का नेश्वना श्रादि। राम की प्रसन्न करने के लिए जावालि के श्राश्रम में रामायण का पाठ होता था। चंद्रापीड़ ने रामवाण, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी। बग्ण ने श्रपनी रचनाश्रों में श्लेष लंकार के रूप में वार-वार रामायण तथा महाभारत की कथाश्रों का उल्लेख किया है। उसका ऐसी करना यही प्रमाणित करता है कि तत्कालीन समाज में इन कथाश्रों का वड़ा प्रचार था। उ

धर्मातमा पुरुष और खियां रामायण ही की भांति महाभारत का भी पाठ करती थीं, केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि आध्या-कि उन्ने उन्ने तथा पुरय लाभ के अभिप्राय से। उसके अध्ययन से विद्वान लोग उत्साह एवं उत्तेजना प्राप्त करते थे। बाए के विद्वान चचेरे भाइयों को 'महाभारत भावितात्मनः' लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनके चित्त महाभारत द्वारा अनु-प्राणित थे।' 'कादंबरी' में लिखा है कि जिस समय चंद्रापीड़ कादंबरी से भेंट करने गया, उस समय एक की मधुर स्वर से सर्वमंगलमूल महाभारत का गान कर रहा थी और कादंबरी

भ'कादंबरी', पृ० ८३, ८४ आदि

ररामानुरागो रामायऐनेव न यौवनेन, अर्थात् जावालि के आश्रम में रामायए के पाठ द्वारा रामचंद्रजी के प्रति अनुराग प्रदेशित किया आता था, न कि स्त्रियों के प्रति युवकों का। 'कादवरी', पृ० ७३

विध्यादवी का वर्णन करता हुआ लिखता है—जानकीव प्रसूत-कुशलवा निशाचर परिग्रहीता च । दसमुख नगरीव चटुलवानरवृन्द-भज्यनानतंगशालाकुला । पार्थरथपताकेव वानराकांता । विराटनगरीव कीचकशतावृता इत्यादि, 'कादंवरी', पृ० ३६-४०

४ इपँचरित, पृ० १३३

उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। दो किन्नर पीछे बैठे हुए मधु-मित्तकाओं की गुजार की भाँ ि वाँसुरी की मधुर सुरीली त्रावाज से तान दे रहे थे। जाबालि के आश्रम में भी महाभारत का पाठ होता था दें हर्षचरित' और कादंबरी' में महाभारत की तथा उसकी कथाओं और उसके पात्रों का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत बहुत लोक प्रिय था।

साधुआं के आश्रम तथा गृहस्थों के घरों में पुराखों का भी वड़े श्राहर के साथ श्रध्ययन किया जाता था। कथावाचक पुराख की कथाओं को सुनाया करते थे। जब वाख महाराज हुई के दरवार से लौटकर सोन नदी के तट पर स्थित ध्यने गाँव को वापस गया, तब उसने सुदृष्टि नामक एक कथक को 'पवनश्रोक्त' नामक एक पुराख की एक हस्तिलिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुई सुना 13 'पवनश्रोक्त' का तात्पर्य 'वायु' श्रथवा 'ब्रह्मांड से हो सकता है, श्रधिक संभवतः 'वायुपुराख' से। मालूम होता है कि बाख के संवंधियों के घर पुराख प्रतिदिन दोनों समय प्रातः श्रोर तीसरे पहर—पढ़ा जाता था; क्योंकि एक स्थान पर लिखा है कि दिन को भोजन करने के पश्चात् जब सुदृष्टि पाठ प्रारंभ करने बैठा, तो पहले प्रातःकाल में पढ़े हुए श्रध्याय के श्रंत में

<sup>ै</sup>किन्नरमिथुनेन मधुकरमधुराभ्यां वंशाभ्यां दत्तेताने कलगिरा गाय-न्त्या नारददृहित्रा पट्यमाने च सर्वमगल महीयित महाभारते दत्तवधानाः ''कादवरी', समुपस्त्य सुधावेदिकायां विन्यस्त्मासनं भेजे—् 'कादवरी' पृ० ३१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यत्र च महामारते शकुनिवधः ग्रर्थात् जहां महाभारत में ही शकुनी के वध का वर्णन मिलता था कोई शिकारी पित्त्यों को नहीं मारता था। 'कादंवरी', पृ० ७३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>'इ्पेंचरित', पृ० १३२

लगाए हुए चिह्न तक बीच के पत्रों को पलट गया। ' 'कादंबरी' में एक अन्य स्थल पर इस पुराए का श्लेषात्मक डल्लेख है। जावालि के आश्रम का वर्णन करता हुआ वाण लिखता है कि क्षेत पुराख दी में वायु-संवंधी संभाष मिलता था, वायु-विकार-जनिव (रोगियों का) उन्मत्त प्रलाप नहीं (सुनाई देता था)। इस में संदेह नहीं कि अन्य अनेक पुराण-'विष्णुपुराण', 'स्कंद-पुराख' त्रादि-वर्तमान थे। 'स्कंदपुराख' का ऋस्तित्व प्राचीन वँगला की एक पुस्तक से प्रमाखित होता है। 3 डा॰ म्यूरर का विश्वास था कि बाख ने अपने प्रंथों में 'ऋप्रिपुराख', 'भागवत-पुराण', 'मार्कण्डेयपुराण' तथा वायुपुरास का उपयोग किया है। उपरोक्त यंथों के अतिरिक्त वास के समय में बृहद् कथा साहित्य भी था। इस साहित्य के अंवर्गत कथाएं, श्राख्यान ्रेयवा आख्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय थीं। कुलीन तथा साधारस समाज के लोग उन्हें पढ़-सुन कर वंडा आनंद उठाते थे। कहा जाता है कि उज्जियनी के लोग सब प्रकार की कथा ओं में पारंगत थे। र दिवाकर-सिन के आश्रम में बौद्ध जावक कथाएं जो वोविसत्व के नाम से प्रसिद्ध थीं पढ़ी जाती थीं। 'कादंवरी' में लिखा है कि चंद्रापीड़ कथा एवं आख्या-यिका में अत्यधिक इशाल था। दनमें से वहुत-सी कथाएं और श्राख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति में सुरन्तित थीं। अन्य कथाएं

<sup>े</sup>प्रभातिक प्रपाठिकच्छेद चिह्नीकृतमंतरं पत्रमुच्चिप्य-प्रयूरर, पृ० १३१ अध्याय ७, पृ० ७२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पुरागे वासु प्रलपितं—'कादंबरी', पृ० ७३

अस्मिय, 'त्राली हिस्ट्री त्राफ इंडियां', पृ० २३

४ ह्याख्यायिकाख्या न परिचय चतुरेग्गः • • • • • • • काद्वरी',

<sup>&</sup>quot;त्राख्यायिकासु ''''' परंकीश्वलमवाप, 'कादंबरी', पृ० १२६

लिपिबद्ध होकर साहित्यिक रूप प्रहण कर चुकी थीं। गुग्हिय-रचित 'वृहत्कथा' नामक प्रंथ एक ऋद्भुत कथा-प्रंथ था, जो ऋष लुप्त हो गया है। उस काल के किवगण तथा साहित्यिक लोग उसके महत्व को स्वीकार करते थे। वास्तव में यह प्रंथ साहि रियकः कला का एक उत्कृष्ट उदाहरस समका जाता था। उस समय जितने इन्द्रुत कथात्मक ग्रंथ उपलब्ध थे उनमें यह सबसे उत्कृष्ट था। 'हर्षचरित' में बाए स्वयं इस ग्रंथ की भूरि-भूरिं प्रशंसा करता है। वह कहता है कि महादेव की लीला की न की 'षु इत्कथा' किसको आश्चर्य में नहीं डाल देवी ? महादेव कामदेव को भरम कर दिया था (समुद्दीपित कंदर्भ) औ 'मु: तकथा' के पढ़ने से काम उभड़ आता है (समुद्दे पित कंदप महादेव ने गौरी अर्थात् पार्वती की आराधना की थी (कुनगौर प्रसाधना) और 'बुःत्कथा' में गौरी नामक विद्या की आगधकी का वर्णन है। वाण की 'कादंबरी' में भी इस इंथ का उल्लेख है। उडजायनी के लोगों का वर्णन करते हुआ वास ने उन्हें 'बृहत्कथाकुशल' अर्थात् बृहत्कथा' से सुपारचित बतलाया है। सुबंधु ने, तथा दंडा ने ऋपने 'काव्यादर्श' में भी इसका उल्लेक किया है। <sup>3</sup> श्रवः इस बात की कोई श्रक्वीकार नहीं कर सकत कि 'बृहत्कथा' उस काल का एक प्रधान मंथ था श्रीर उस इयापक प्रचार था।

'युहत्कथा' के अतिरिक्त, दूमरा कथा-ग्रंथ सुबंधु प्रणीत 'वास-बदत्ता' था। यह भी एक सर्वमान्य उत्कृष्ट ग्रंथ था। वास

<sup>°</sup>समुद्वीपितकंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना, हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय£े बृहत्कथा—'हर्षचरित', पृ० ⊏, प्रस्तावना श्लोक १८

रे'कादंबरी', पृ० ⊏७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>भूतभाषासर्वी प्राहुरद्भुतार्था वृहत्कथां—'काव्यदर्श', १-३८

४कवीनामगलद्वीं नूनं वासवदत्त्या ।

शक्त्येव पांह्रपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ।—'हर्षचरित', १० ६,

श्रपते ग्रंथ 'हर्षचरित' में अत्यधिक प्रशांसापूर्ण शब्दों में उसका उल्लेख करता है। 'हर्षचरित' की भूमिका में वह लिखता है कि "वासवदत्ता के द्वारा किवयों का गर्व सचमुच उसी प्रकार चूर हो गया ( जिस समय उसका नाम उनके कानों में पड़ा ) जिस अकार (द्रोण जैसे ) ब्राह्मण गुरु भों का अभिमान पांडवों को (इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति के द्वारा (नष्ट हो गया ) जब वह शक्ति कर्ष मर्थात् राधेय के निकट आई"। कुछ विद्वानों का मत है कि विशेष कर सुवंधु के 'वासवदत्ता' की अपेत्ता अधिक सुंदर अंथ प्रस्तुत करने के लिए ही वास ने कादंवरी' की रचना की। सुवंधु संभवतः वास का समकालीन और अवस्था में उससे वड़ा था।

कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इस काल के अन्य साहित्यिक ग्रंथ दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं — काव्य और नाटक । इस समय महाकित कालिदास के महान ग्रंथ सारे भारत में प्रसिद्ध हा चुके थे। 'हर्षचरित' को भूमिका में बाख जिस ढंग से उनका नामोल्लेख करता है उससे इस वात में संदेह करने की विनक्त भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि साहित्यिक मंडिलयों में भारतीय शेक्सिपयर का नाम सर्वसाधारख हम से प्रसिद्ध हो गया था। 'हर्षचरित' की भूमिका में वाख पूछता है कि 'कालिदास द्वारा कथित संदूर पदों को सुनकर किसे वह आनंद नहीं होता, जो मधुमधुरिमा से सिक्त मंजरियों

प्रस्तावना श्लोक १२

इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है, चह अस्पष्ट है। मैंने शंकर की टीका का अनुसरण किया है; परंतु चास्तव में उसका निम्नलिखित अथ अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है—'वासवदत्ता के सुनने ते (कर्णगोचरम्) कवियों का गर्व वैसे ही चूर हो गया, जैसे कि ( इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति से पांडवा का दर्प, जब कि वह कर्ण के पास आई!

प्राप्त होता है ?" वास्तव में कालिदास बहुत लीकप्रिय ही गए थे। अनेक छोटे-छोटे कि श्यों, नाटक कारों तथा प्रशस्ति-लेखकों ने उनकी किवता के पदों तथा भानों की अज्ञान में नक़ल अथवा जान-वृक्त कर चोरी की है। वाण ऐसे किश्यों का उल्लेख करता है जो चोर की भाँति पहले के लेखकों के शब्दों को बदल कर और उनकी रौलों के चिह्नों को छिपा कर सुकवियों की श्रेखी में परिगणित होने की लालसा रखते थे। 'पहले के लेखकों' से उसका तालप्य अन्य लेखकों के साथ कालिदास से अवश्य रहा होगा। 3

कार्यों और नाटकों का रचियता, कालिदास के बाद, दूसरा महत्वपूर्ण प्रथकती संभवतः भास था। उसके नाटकों का उल्लेख बाख प्रशंसात्मक शब्दों में करता है। वह अनेक पात्रों से पूर्ष है ओर उसका प्रस्ताबना सूत्रधार करता है। इस रहस्रपूर्ण किव के समय के विषय में विवाद उठ खड़ा हो गया है। किंतु जात होता है कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि

प्रीतिमधुरसाद्रासुमंजरीष्विव जायते ॥—'०र्षचरित', पृ० ८, प्रस्ता-वना, रहोक १७

त्रर्थात् मकरंद से सुगंधित मंजरियों की भाँति कालिदास की सुंदर-सरस युक्तियों से कीन श्रानंद नहीं लेता है ?

देखिए, मांडसीर का लेख, उसमें वत्समद्दी नामक शूद्र कवि ने उज्ञयिनी का वर्णन करते समय स्पष्टतः कालिदास का सहारा लिया है।

<sup>3</sup>ग्रन्यवर्णं परावृत्त्या शंधिचह्ननिगृह्नै:।

श्रनाख्यातः सतां मध्ये कविश्वारो विभाव्यते—'हर्षंचरित', १० ४, प्रस्तावना, श्लोक ७

र स्त्रधारक्ततारम्भैः । नाटकैर्बहुभूमिकैः। सपताकैर्यशोलेमे भासः देवकुलैरिव ॥—'हर्षचरित', १०७, श्लोक १६

<sup>े</sup>निगैतासु न वा कस्य कालिदासस्य स्किषु।

भास कवि निश्चयतः कालिदास का पूर्व वर्षी था और 'मृच्छ-कटिक' नामक नाटक के रचे जाने के पूर्व हो विद्यमान था। वे यह भी मानत हैं कि उन छानेक नाटकों के जो उसके नाम से भात हैं वही वास्तविक रचियता था। कुछ थोड़े से विद्वानों का खगल है कि त्रिवंद्रम में स्वप्नवासदत्ता' छादि जो नाटक भास के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे भास के अंथों के संनिप्त संस्करण हैं जो कांचो के पर्वत राजा नरसिंह वर्मा द्विताय उपनाम राजसिह (६८०—७०० ई०) के दरवार में अभिनयार्थ रचे गए थे।'

'किरावार्जुनीय' का रचियता भारित एक दूसरा महान किन था। नास उसका उल्लेख नहीं करता, यदापि—जैसा कि एहोड़े के लेख (६३४ ई०) से प्रमाणित होता है, वह निसंदेह जाए का पूर्ववर्ती था। इस लेख का रचियता किन रिविजीतिं, कालिदास तथा भारित को कीर्ति का वक्षान करता है। ढा० फीथ का कथन है कि नास द्वारा उसका उल्लेख न होना यह सावित करता है कि उसका अनि भीन नास से इतने पहले नहीं हुआ था कि उसकी प्रसिद्धि के कारस वह (वास) उसका उल्लेख करने के लिये विवश होता।

इसमें संदेह नहीं कि जिस समय वाण ने साहित्यिक जेन में प्रवेश किया उस समय उपरोक्त सब प्रंथों के श्राविरिक अन्य नाटक और काव्य-प्रंथ वर्तमान थे। वह स्वयं अनेक प्रथक्तीं श्रों का उल्लेख करता है: किंतु उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमें केवल नाम ही ज्ञात है। 'हर्पचरित' की भूमिका में वह हारश्चद्र के गद्य की प्रशंसा करता हैं; किंतु उसके संवंघ में उसके नाम के श्राविरिक्त हमें और कुछ भी माल्म नहीं है।

श्त्रारः गोपालन, हिस्ट्री स्राक्त दिपलवज्ञ स्राक्त कांची',पृ० २२२ विकास क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० १०६

वसके समय में साववाहन-रचित 'गाथासप्तश्वी' नामक प्रसिद्ध पश्च-प्रंथ साहित्यक प्रेमियों के लिए ज्ञानंद का विषय था। प्रवरसेन-प्रगीत सेतुबंधु नामक प्राकृत भाषा का कविता-प्रंथ जो इस समय ज्ञज्ञात है, ज्ञपने ढंग की सुंदर कविता का एक नमूना रहा होगा। बहुत संभव है कि कालिदास के पूर्ववर्त्ती कि ज्ञोर लेखक—जिनमें से कुछ के तो अब हमें केवल नाम ही मालूम हैं—हफ के समय में—संस्कृत साहित्य के इतिहास के सुपरिचित व्यक्ति रहे हों। सोमिल तथा रमिल जैसे कवि ज्ञोर कविपुत्र जिनकी स्फुट कविताएं अब केवल संस्कृत के पश्च-संप्रहों में ही मिलती हैं, अधिक संभवतः सम्राट हफ बद्धेन के समय में भूतकालीन कवियों से रूप में सुपरिचित थे। सब बावों पर विचार करते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वह एक ऐसा काल था जिसमें इस समय के सभय एवं सुशिचित कुलीन समाज के वौद्धिक ज्ञानंदोपभोग के लिए प्रथम श्रेली की साहित्यक कुतियों—गद्य ज्ञार पद्य दोनों—की प्रचुरता थी।

श्रव हम संत्तेप में, इस काल के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य का वर्षन करेंगे। न्याय, सांख्य, दर्शन इत्यादि शास्त्र यितयों तथा पंडितों के श्रध्ययन के विषय थे। है नसांग के श्रमण-वृत्तांत तथा वाण के प्रंथों में किपलमुनि-रिवत सांख्य-दर्शन का उल्लेख हम श्रमेक स्थलों पर पाते हैं। महाराजा प्रभाकर वर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् उनके कुछ निजी सेवक, मित्र वथा मंत्री शोकामिभूत हो संसार का परित्याग कर पहाड़ों में चले गए थे। वहां उन्होंने किपल के दर्शन-शास्त्र का श्रध्ययन किया। उडजैन नगर का वर्णन करते हुए श्लेषात्मक रूप् से लिखा गया है कि उसमें सांख्य-दर्शन के समान 'प्रधानपुर्वधाः' श्रथीत् श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं। सांख्य-दर्शन प्रधान तथा पुरुष

<sup>े</sup>केचितगृहीतकापायाः कापिलम्मतमधिजगिरे—'हर्षचरित',

इन दो वत्वों को स्वीकार करता है। नालंदा में हेनसांग ने ने लोकायिक-संप्रदाय के एक दार्शनिक से विवाद करते समय सांख्य-दर्शन के सिद्धांतों का खंडन विस्तार के साथ किया था। 2

सांख्य-दर्शन की भांति, वैशेषिक-दर्शन भी विद्या के अनेक केंद्रों में अध्ययन का विषय था। लोकायतिक दार्शनिक के साथ वाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने नालंदा में इस दर्शन के सिद्धांतों का भी खंडन किया था। उसने वैशेषिक-मत के 'सप्तपदार्थ' नामक एक प्रथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

न्यायशास्त्र (हेतु-विद्या) अन्य दर्शनों के अध्ययन के लिए प्रान्त्र अनिवार्य आधार-स्वरूप था। भारतीय बौद्धों की शिला के लिए जो पंचिवद्यार्थे निर्धारित थीं, उनमें से यह हेतुविद्या भी एक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यकम में भी हेतु-विद्या को एक प्रधान स्थान प्राप्त था। हेनसांग ने इस दर्शन का विशेष अध्ययन किया था। दिवाकर मित्र के आश्रम में हमें का स्थाय के अनुयायी तथा ऐश्वर कारणिक अर्थात वैशेषिक एवं नैयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं। वौद्ध भिज्ञ कों के लिए न्याय का अध्ययन अनिवार्य था। इसी की सहायता से वे अपने प्राह्मण-धर्मावलंबी विपित्त्यों को पराजित करने की आशा कर सकते थे। वौद्ध श्रमणों के समाज में हेतुविद्या के जो पाठ्यप्रथ प्रचलित थे, उनका उल्लेख इत्सिंग ने किया है। दिङ्नांग के —िजसने हेतु-विद्या के अध्ययन में वड़ा सुधार किया—आठ शास्त्र प्रचलित थे। उक्त विद्यानों के मतानुसार, दिङ्नांग

<sup>&#</sup>x27;सांख्यागमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन—'कादंबरी', पृ० ८८

<sup>&</sup>lt;sup>२(</sup>जीवनी', पृ० १६२

<sup>&</sup>lt;sup>उ</sup>इस्सिंग, 'रिकर्ड संज्ञाफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन- तककुनु' ६० १८६

का प्रादुर्भाव ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ था। उसके पीछे धर्मकीति हुआ जिसका उल्लेख 'वासवदत्ता' में किया गया है। उसने न्याय के अध्ययन में कुछ और सधार किया। जो कोई ब्राह्मए हेतुविद्या का प्रतिष्ठित पंतित होने की अभिलाक करता था, वह दिख्नाग के अंथों का खूब अध्ययन करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्याय पर ब्राह्मणों के भी प्रसिद्ध अंथ थे।

ब्राह्मणों ने पूर्वमीमांसा अथवा कर्ममीमांमा की श्रोर पूरा ध्यान दिया। इस दर्शन में यज्ञ-संबंधी विविध शति-वाक्यों का ठीक-ठीक अर्थ निकालने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। वाण के पिता. चाचा और चचेरे भाई मीमांसा के पंडित थे। इस काल में मीमांसा-दर्शन के अध्ययन को पुत-रुज्जीवित किया गया। महाराज हर्ष से भेंट करने के बाद की वास ने रलेषात्मक शब्दों में यह वर्णन करते हुए कि हर्ष के शासन में किस प्रकार श्रानेक तरह की बुराइयां ग्रायब थीं, 'वाक्यविदामधिकरणनिर्ध्योः' पद का प्रयोग किया है। यह निश्चय है कि इस पद में बास 'वाक्यविदाः' के रूप में मीमां-सकों का ही उल्लेख करता है।

## बौद्ध साहित्य

श्रीहर्ष के समय में, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित था। उसका अधिकांश भाग धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों से संबंध रखता था। यदि उस विशाल साहित्य की तालिका मात्र तैयार की जाय तो कई पृष्ठ भर जाँय। जिन प्रंथकारों का प्र

१'हर्पंचरित', पृ० १२२

दर्शन गंथों में अधिकरण पाए जाते थे, इस पद का अर्थ है कि हप के शासनकाल में अधिकरण का निर्णंय अर्थात् विचार मीमांजा के गंथों हो में होता था, राजशासन में नहीं।

डल्लेख हेनसांग ने किया है तथा जिनके यंथ न्यापक रूप से पढ़े जाते थे, उनमें से इनके नाम उल्लेखनीय हैं: (१) छारव-घोष—ये कनिष्क के समसामियक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ 'वुद्ध चरित'. चैरचियता थे; (२) नागार्जुन—ये द्वितीय शताब्दी के उत्तर भाग में विद्यमान थे और महायान वीद्धधर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। वे श्रहवद्याप के समकालीन, किंतु उनसे छोटे थे; (३) आर्थ-देव-ये माध्यमक दर्शन के महान शाचार्य थे, इनका समय रुतीय शताब्दो है; (४) छासंग—ये योगाचार भूमिशास के रच-यिता तथा विज्ञानवाद नामक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याता थे; (४) वसुवंधु—ये ख्रांसंग के कनिष्ट भाई ये, इन्होंने महायान पर अनेक प्रंथ रचे। वास के कथनानुसार इनके प्रसिद्ध प्रथ 'अभिधर्मकोष' का अध्ययन दिवाकर भित्र कियाश्रम में होता था। (६) खंघभद्र—ये वसुवंधु के समसाम-यिक थे। इन्होंने 'न्यायानुसार' नामक प्रंथ की रचना की। (६) भाविवेक-ये बौद्ध शास्त्रों के महान आचार्य थे और ह्वेत-सांग के कथनानुसार धर्मपाल के समसायिक थे। इस पहले लिख चुके हैं कि धर्मपाल, शीलभद्र के पूर्व नालंदा के श्रव्यक्त पद पर प्रविष्टित थे ! ( ७ तथा = ) गुरुमति तथा स्यिरमवि —ये दोनों वलभी के पिसद्ध शाचार्य थे। स्थिरमित वसुवंधु के शिष्य थे। इनके अविरिक्त और अनेक दार्शनिकों के प्रथ 'उपन्तुच्धः थे ।

ह्नेतसांग ने भारत के विभिन्न आचार्यों के निकट वैठकर

वारसं, जिल्द १, पृ० ३२६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, जिल्द २. पृष्:२२१-२२४

³इत्सिंग, 'रिकर्ड स आफ़ दि बुद्धिप्ट रेलिबन्--तककुनु'् चापा त्या मूमिका, पृट ५८

उन्लेख किया है। इससे भी तत्कालीन बौद्ध दर्शन-साहित्य का हमें ज्ञान होता है। उसने सर्वास्तिबादियों के मुख्य प्रामाखिक प्रंथ 'ज्ञानप्रथातशास्त्र' का सम्यक् अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त उसने आसंग के 'योगाचार भूमिशास्त्र' का पूर्ण ज्ञान के प्राप्त किया। योगाचार शास्त्र के अन्य प्रंथों को भी उसने पढ़ा। उसने भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सूत्र, अभिधम तथा विनय का अध्यन किया था। विभाषा शास्त्रों में भी वह अच्छी तरह से पारंगत हो गया था और चीन में जाकर उसने इनमें से बहुतों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इतियग भी तत्कालीन बौद्ध-साहित्य का अच्छा विवर्ण देता है।

हर्ष का युग दर्शन और साहित्य के अविरिक्त विज्ञान वथां ष्ठान्य अनेक विषयों के उच्चकोटि के उत्कृष्ट प्रथीं की रचना का गर्व कर सकता था। उदाहरणार्थ, व्याकरण, अर्थशास्त्र, 🗸 भलंकार, गर्णित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा कोष का साहित्य खूब संपन्न था। इनके अतिरिक्त स्मृति-शास्त्र भी खूब भरा-पूरा था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि पाणिनि का अन्टाध्यायी प्रथ इस समय न्याकरस का एक श्रार्ष ग्रंथ माना जाता था श्रीर इतिसग के कथनानुसार वह 'समस्त व्याकरण-शास्त्र का' आधार था। धातु तथा त्रि-खिल ऋादि पर भी मंथ रचे हुए थे। पतंजिल का प्रसिद्ध प्रथ 'महाभाष्य' ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय था। अर्थशास्त्र का साहित्य भी श्रीसंपन्न था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से कालिदास, 'कामसूत्र' के रचियता बात्सायन, 'बुहत्संहिता' के प्रऐता वराहमिहिर और दंडी आदि परिचित थे। दंडी ने तो इस ग्रंथ के विस्तार का (कि इसमें ६००० श्लोक हैं ) उल्लेख किया है। उस समय तक यह अपने विषय का एक उच्चकोटिका प्रथ माना जा चुकाथा। लेखकगरा इसे राजनीति-

<sup>े</sup>द्रित्यंग, 'रिकर्ड ्स श्राफ़ दि बुद्धिन्द रैलिजन—तककुसु 'पृः १८६०

शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ मानकर इससे उद्धरण देते थे। वाण भो इस ग्रंथ से परिचित था और उसका उल्लेख करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त, हर्ष के काल में, राजनीति जिय के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे। 'महाभारत' के कुछ अध्यायों में राजनीति विश्य की विवेचना की गई थो। स्मृतियों के अंदर भी, ऐसे अंश थे जिनमें अर्थशास्त्र के विषय का निरूपण किया गया था। कामंद की 'नीतिसार' नामक ग्रंथ भी बहुत संभवतः इस काल में वर्तमान था। यदि जायसवाल महोदय का यह कथन ठीक है कि ग्रंथ का रचियता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री सिखरस्वामी था, तो यह ग्रंथ निश्चयतः हर्ष के समय में प्रायः २०० वर्ष का पुराना हो चुका था। व

श्रन्य विषयों के संबंध में हमें यह निश्चयपूर्वक माल्म है शिल्पशास्त्र, धनुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद, श्रर्वशास्त्र, रत्नशास्त्र, संगीवशास्त्र (गंधविवद्या) वथा चित्रकला के अपर श्रच्छे-श्रच्छे प्रंथ उपस्थित थे। राजवंश के लोगों से श्रनेक प्रकार के गुणों से विभूषित होने की श्राशा की जाती थी। इन गुणों में उपरोक्त कलाश्रों तथा विद्याश्रों का ज्ञान भी संलिप्त था। यह मान लेना विल्कुल रवाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए श्रनेक प्रंथ बाजायदा उपस्थित रहे होंगे। इनके श्रविरिक्त कामशास्त्र का साहित्य भी संपन्न था। वात्सायन महलनाग का प्रसिद्ध 'कामसूत्र' इस काल में इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ हो गया था। यह वात रपष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया था श्रोर नाम भी इससे परिचित था। किंतु वाम के ग्रंथों में हमें कहीं कोई ऐसा सफ्ट चिह्न नहीं दिखाई देवा जिससे कि हमें यह ज्ञाव हो कि उसने इस ग्रंथ का उपयोग किया था। यह ग्रंथ वराह-

र जर्नल आफ़ दि विहार-उड़ीसा रिसर्चे सोसाइटी', १६३२, पृ० ३७-३६

पिता की मृत्यु हो जाने के कारख ही वह कुछ समय तक बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी बृहद् मित्र-मंडली में भाषा कवि ईशान, प्राक्तत-कवि वायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, दो 🍃 गायक, एक संगीत-शिच्क ( गंधवींपाध्याय ), एक अभिनेता ( शैलालियुवा), एक शैव भक्त, एक जैन भिन्नु ( चपएक) तथा एक ब्राह्मण भिन्नु (मस्करी) सम्मिलित थे। किंतु इस भावी किव और प्रसिद्ध आख्यान-रचियता के साथियों में नर्तिक (वांविक), जुआड़ी (आविक), एक धूर्त व्यक्ति (किवव) एक नर्ताकी, एक दासी (सौंघो) एक संवाहिक (हाथ-पैर द्वानेवाला) जैसे अयोग्य व्यक्ति भी थे । देश-देशांतर देखने के कौतुक से व उसने अपने देश से दूर-दूर तक भ्रमण किया और वह निंदा का भागी बना। 3 दरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों की परिषद् के साथ संपर्क-विपर्क होने का यह अनिवार्य परिखाम हु प्रा कि उसके चित्त की बुरी प्रवृत्तियां दव गई। अब उसका ख्याल घर की तरफ़ गया और वह अपने गाँव को लौट आया। वहां उसके भाई-बंधुक्रों ने उसका स्वागत किया त्रीर उसने उनके बीच अपना दिन आनंद के साथ बिताया। उसकी युवावस्था की कुप्रवृत्तियों की ख़बर महाराज हर्ष के कान तक पहुँच चुकी थी। इसी कारण उन्होंने वहुत समय तक बाख को अपने दरबार में नहीं बुलाया। बड़े-बड़े राजाओं का यह साधारए नियम था कि वे प्रसद्ध कवियों को अपने यहां बुलाते और उनका स्वागत-सत्कार कर प्रसिन्न होते थे। किंतु अंत में अपने भाई कृष्ण के कइने से-जो बाए के एक घनिष्ट मित्र थे-श्रीहर्ष ने उसे अपने यहां युलवाया । बाए का पहले तो कुछ आदर-सत्कार नहीं हुआ,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>'हर्पंचरित', पृ० ६७

व्देशांतरावलोकनकौतुकेन —'हर्पंचरित', पृ० ६८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>त्रगाच महतामुपहास्यताम्।

किंतु पीछे से उसने सम्राट् को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर ली। 'इपंचरित' से हम उसके संबंध में केवल इतना ही जानते हैं कि साधारणतः, यह ख्याल किया जाता है कि बाए ने अपने प्रंथों को हर्ष के सिंहासनारोहण के अधिक समय बाद रचा। बौद्धों तथा बौद्ध-सिद्धांतों के प्रति हर्ष के पत्तपात का उल्लेख वाण ने 'हपंचरित' में अनेक स्थलों पर किया है। हमें ज्ञात है कि हर्प अपने अंतिम दिनों में ही बौद्धधर्म की शिचाओं की ओर अधिक प्रवृत्त होने लगे थे। अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि बाए ने उनके शासन के उत्तर काल में अपने यंथों की रचना की थी। इस कथन की पुष्टि, उसके द्वारा किए गए वास वदत्ता के उल्लेख से भी होती है। 'वासवदत्ता'की रचना सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई थी।'

वाण के सर्वश्रेष्ठ पंथ 'हर्षचरित' और 'कादंबरी' हैं।
संस्कृत के अलंकारशास्त्र के प्रथों में किए गए वर्णीकरण के अनुसार, 'हर्पचरित' एक आख्यायिका है और 'कादंबरी' एक कथा।
इन दो प्रथों के अतिरिक्त वह 'चंडि-शतक' नामक स्तोत्र तथा
'पार्वती-परिखय' नामक नाटक का रचियता भी वताया जाता
है; किंतु वास्तव में ये प्रथ वास के लिखे हुए नहीं हैं।

वाण 'हपैनरित' के पहले दो अध्यायों तथा तीसरे के कुछ भाग में अपनी वंश-परंपरा तथा जीवनी का वर्णन करता है। मंथ के अवशिष्ट भाग में वह हर्प के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन, सिंहसनारोहरण और उसके वाद घटनेवाली दु:स्वमय घटनाओं तथा गौड़ राजा पर आक्रमण करने के लिए युवक-राजा की तैयारी आदि वातों का वर्णन करता है। आठवें अध्याय के अंत में विध्य-वन में राज्यश्री का उद्धार करने के बाद रात्रि के आगमन का वर्णन करके यह प्रंथ अपूर्ण

<sup>े</sup> कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१५

क्रोड़ दिया गया है। 'हर्षचरित' का सबसे प्रधान गुए य६ है कि-जैसा कि उसके अनुवादकों ने स्वीकार किया है-यह एक ऐतिहासिक आख्यान का प्राचीनतम उदाहरण है। श्राख्यान का लेखक घटनाश्रों का उल्लेख उनके श्रसली रूप 👫 करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः कीथ महोदय का यह आली-चनात्मक कथन कि ऐतिहासिक दृष्टि में यह शंथ न्यूनातिन्यून मूल्य का है, इस मान्य नहीं है। मंथ के महत्व के सबध में कावेल और टामस ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे झाव होता है कि इतिहास के वास्तविक स्वरूप का उन्हें कीथ की की ह ऐसा अधिक विवेक है। उनका कथन है कि यह ग्रंथ हर्ष के शायन-क ल का एक सजीव (तथा समाकालीन) चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के ग्रंथ से इससे अधिक और कुछ भी हमें आशा नहीं करनी चाहिए। स्काट के उपन्यास जिस गुरा के कारण रोचक तथा आकर्षक बने हुए हैं, वह गुरा करण के प्रंथों में भी किसा प्रकार कम नहीं है। वह गुए। यह है कि द्रंथ के पढ़ने से पाठक यह अनुभव करने लगे कि उसमें वर्शित घट-नाए उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रही हैं। हमारी सम्मित में बाख का वर्णन इतना सजीव है कि हम उसे पढ़ते समय इषं के युग में पहुँच जाते हैं और वत्कालीन घटनाओं का निरीक्षण करने लगते हैं। द्रवारी जीवन, नगर एवं. देहात के जीवन, समाज के कोलाहल से दूर, जंगलों में थित आश्मों, उस समय के रहन-एहन और रीति-रिवाजों तथा तत्कालीन समाजकी साधारणवया प्रचलित अवस्थाओं क वर्णन में पाठकों को मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री मिलती है। उसमें भूतकाल वथा उस समय की अनेक ऐतिहा सक वातों का उल्लेख प्रच्छन्न-स्प से किया गया है। उनसे इतिहास-सर्वं वी इसारा ज्ञान बढ़ जाता

१कीथ, 'क्ल सिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१८ <sup>२</sup>कावेल एंड टॉमस, 'इर्६चरित', प्रस्तावना, पृ० ६

है। उन कौराल-पूर्ण धंके में के द्वारा, जो तत्कालोन श्रवस्था का द्रिदर्शन करात के लिए द्रेपण का कम देते हैं, चित्र का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। वार्ण के दूसरे अंथ 'कादवरी' का इस तक में उल्तेख मात्र अतम् हागाः, यद्यपि समयं समालोचकों ने उसे लेख क की परिपक्त प्रतिभा की उपज वनलाया है। यह बहुत दिनों तक संस्कृत गद्य-काव्य का एक सर्वोत्कृष्ट प्रथ और श्रोज-पूर्ण रौली का सर्वेश्रेन्ठ उदाहर ए माना गया था।

त्रव हम वाण की लेखन-रौली की मुख्य-मुख्य विशेषतात्रीं का वर्णन करेंगे। पार्चात्य समाजीचकाँ ने-जिनमें सर्वप्रथम १८६३ ई० में लिखने वाला वे गर था वास की शैली की तीव न्नालोचनाए की हैं। उसकी शैला के प्रधान दूपए, ये व लाए गए हैं:-१-वर्णनों में अनुपात का अभाव; र-रलेषालकार का श्रनियंत्रित अयोग जिसके कार ए अथ समसना कठिन हो जाता है; ३—जान-वृक्तकर बहु-संख्यक विशयणों तथा लंबे-लंबे समास-पदों का उपयोग, जिनके कारण वर्णन की सुंदरता नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क को कष्ट पहुँचता है, तथा कर्य का बस्तिक उदेश्य ही विफन हो जाता है। वह उदेश्य यह है कि उसके द्वारा पाठक का परमानंद प्राप्त हो। दे इन दोषो को आंशोक हत से स्वीकार करते समय हमे यह कदापि न भूलना चाहिए कि स्वयं उसके देश के वहुसंख्यक समालोचक उसके संयथ में क्या कहते हैं। उनका आश्चयं-जनक वान्वभव, भाषा का सीव्हब रूपकों एवं उपमाओं का कौशल-पूर्ण उएयोग, ध्रन्य अनेक संस्कृत ऋलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूर्ण तथा श्रोजस्वी शैलों, चतुरवा-पूर्ण चरित्र चित्रस, विविध प्रकार के विषयों का प्रभावोत्पादक वर्खन, भानव-जीवन का व्यापक ज्ञान,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कावेल एंड टॉमस, प्रस्तावना पृष्ट ११

२काव्यं यशसे..... सद्यः परनिर्दृतये।

भिन्न-भिन्न मानवी मनोभावों के उद्रेक करने की शक्ति—इन सर्व वथा अन्य अनेक गुणों के कारण भारतीय आलोचकों ने उसे मध्यकालीन गद्य-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार एक उत्ताह गीत की एक छोटी-सी कलि को घुमा-किरा कर तरह-तरह के सुरों से श्रोताओं के मन को सुग्य कर देता है, उसी प्रकार एक काव्य-लेखक उपमा तथा रूपक के बाहुल्य और शब्दों की सुम-नोरम मंकार से पाठक के चित्त पर एक अनोखा प्रभाव डालता है।

वाण के आश्रयदाता महाराज हर्ष के प्रंथों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। सुबंधु के प्रंथ वासवदत्ता की रचना बहुत संभवतः इसी काल में हुई थी। सुबंधु अपने इस प्रंथ में उद्योत-कर तथा धर्मकीर्ति नामक दो ऐसे नैयायिकों का उल्लेख करहा है, जो एक दूसरे को जानते थे और संभवतः एक दूसरे के ऋषी भी थे। धर्म-कीर्ति धर्मपाल का—जो शीलभद्र के पूर्व नालंदा मठ के अध्यत्त थे—शिष्य था। जिस समय ६३७ ई० में ह्वेनसांग नालंदा पहुँचा, उस समय शीलभद्र बहुत बुद्ध हो चुके थे। इसके अविरिक्त हमें यह भी मालूम है कि यह धर्मकीर्ति विक्वत के राजा सङ्ग-सन्-गंपो (६ ६ ६६८) का समसामयिक था; अवाः उसका समय सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जा सकता है। हमें कीथ महोदय के इस कथन से सहमत होना चाहिए कि जिस समय बाण ने साहित्यिक चेत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु —जिसने धर्मकीर्ति एवं उद्योतकर का उल्लेख किया है—अपने साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ावस्था को पहुँच चुका था। अवन्य

<sup>&#</sup>x27;इत्सिंग,' 'रिकर्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन-तककुस,' साधारण प्रस्तावना, पृ० ५८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३२०

मंथकतीओं में से रावण-वंध के रचयिता महि कवि का उल्लेख करना आवश्यक प्रवीत होता है। रावण-वध महि काव्य ही के नाम से प्रसिद्ध है। इब प्रय की रचना उसने वलभी में श्रीधर-ैंसेन के शासन काल में की थी। हमारे पास यह श्रनुमान करने का कारण है कि उसने ६४१ ई० के पूर्व ही इस प्रथ को लिख कर समाप्त कर दिया होगा। बाख ने उसका कुछ भी उन्लेख नहीं किया है। जनश्रवि के अनुसार माह और भर्त हरि-जिनकी मृत्यु ६४४ ई० में हुई—दोनों एक ही हैं और संभव है कि वे वाण के समकालीन, किंतु उससे छोटे रहे हीं। वाए ं के अपने साहित्यिक जीवन की पराकाष्ठा पर पहुँच जाने के बाद ही उसने साहित्यिक चेत्र में प्रवेश किया होगा । 'जानकी-हररछं का प्रणेता कुमारदास इस काल के कुछ समय पश्चात्-ं इं० के बाद-अवतीर्खे हुआ। किंतु हम उसे सावबी शताब्दी का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक कह सकते हैं। उसने चड़ी च्याति प्राप्त की जो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद वड़ स्थिर रही।

इस काल की एक मनोरंजक साहित्यिक रचना—कांची के पत्लब-राजा महेंद्र-विक्रम वर्मा का लिखा हुआ — 'मत्तिवलास' नामक प्रहसन है। वह श्रीहर्ष का विल्कुल समकालीन था। उसके प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है कि वह तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है। कापालिक संप्रदाय के लोग, धर्म के नाम पर विना किसी रोक-थाम अथवा ज्ञा के, मिंदरा और कियों का अविशय सेवन करते थे। बीद्ध-भिद्ध भी आनंद और विलास के जीवन से अभ्यस्त हो गए थे। उनका नैतिक पतन हो गया था।

कथानक मंत्रेप में इम प्रकार है:-कांची का एक कापालिक

<sup>े</sup>कीय, क्लांकिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ११६ २६

मदिरा और सियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहतों की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी आलोचना करता है। संयोग-वश उसका भिन्ना-पात्र (खप्पर) खो जावा है। नगर भर में उसकी वलाशी होती है। एक बौद्ध-भिन्न पर संदेह होता-है। वह भिन्न इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री श्रीर मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं। उसका यह अनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थक बाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि असली मुल-प्रथ का पता लगा कर मैं संघ का हित साधन कहाँगा। पूछे जाने पर वह इस बात को अस्वीकार करता है कि उसके पास का भिन्ना-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि बौद्ध भिन्न के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी ज़द्र वस्ताको श्रस्वीकार करे, जब कि वह मोह-वश पृथ्वी, समुद्र श्रीर पर्वत श्रादि वस्तुत्रों के श्रस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यत्त देखते हैं— अरवीकार करवा है। शून्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमख बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहां आकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है। उसकी सलाह से यह निश्चय-किया जाता है कि सामला श्रदालत में ले चला जाय । रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है । उसने खोध हुए खप्पर का उद्धार एक कुत्ते से किया था। वह कुत्ता ही असली चोर था। अंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है और तत्कालीन राजा का डल्लेख करते हुए भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जावा है।

संपूर्ण नाटक हास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः आनिवार्य है। नाटक का रचयिता स्वयं शैव था। उसने वीद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है। उसकी शैली सरल एवं ललिव है। किव ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शिक का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय वहुत साधारण है; किंतु उसका क्रिप बड़ा बढ़िया है। इस असंगति से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त इस प्रथ के रचियता ने भी हर्ष को भाँति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया है।

यहां हम वाखं के पुत्र भूषसभट्ट का उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपने पिता के अपूर्ण प्रंथ 'कादंवरी' को पूर्ण किया। वह भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने लिखा है कि पिता के अधूरे प्रंथ को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपूर्ण देखकर लोगों को दुस होता था। उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभे र है। डा० कीथ का कथन है कि 'दशकुमारचरित' में विश्वित भी गो- लिक स्थिति से हमारे मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि उसमें श्रीहर्षवद्भन के साम्राज्य के पूर्व को वालों का उल्जेख है। उसकी अपेताकृत सरलता से यह स्वित होता है कि वह सुबंधु और वाण के यंथों से पूर्व का है। किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पहाँ बं-राजा नरिसंह वर्मा (६००-७००) के दर- बार में आविर्मृत हुआ हो। अवं सिदंरों कथा में दृड़ी के महें द्र वर्मा के शासन-काल में जब चालुक्यों की सेना ने पुलकेशा दितीय के नेतृत्व में कांचीपुर पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया था—इन्तिण प्रवास के संबय में मनोरंज क वातों का उल्लेख पाया जाता है। इसके बहुत समय वाद दृड़ी कांची को

<sup>ौ</sup>कीय, 'दि संस्कृत ड्रामा', पृ० १८×्र

२वही, ए० २६७

मदिरा और खियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहतों की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी आलोचना करता है । संयोग-वश उसका भिज्ञा-पात्र (खप्पर) खो जाता है । नगर भर में उसकी तलाशी होती है। एक बौद्ध-भिन्न पर संदेह होता-है। वह भिन्न इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री श्रीर मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं। उसका यह श्रनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थंक बाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि असली मूल-पंथ का पवा लगा कर में संघ का हिव साधन कहाँगा। पूछे जाने पर वह इस बात को अस्वीकार करता है कि उसके पास का भिज्ञा-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहवा है कि बौद्ध भिन्नु के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी जुद्र वस्तुकी श्राखीकार करे, जब कि वह मोह-वश पृथ्वी, समुद्र श्रीर पर्वत श्रादि वस्तुत्रों के श्रस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यन्न देखते हैं— अस्वीकार करता है। शून्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमस बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ था कि इंतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यंक्ति वहां आकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है। उसकी सलाह से यह निश्चय-किया जाता है कि मामला श्रदालत में ले चला जाय । रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है । उसने खोए हुए खप्पर का उद्घार एक कुत्तो से किया था। वह कुत्ता ही असली चोर था। अंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है और तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जावा है।

संपूर्ण नाटक हास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः आंनवार्य है। नाटक का रचियता स्वयं शैव था। उसने वौद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविनोद पूर्ण श्राक्तमण किया है। उसकी शैली सरल एवं लिल है। किव ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शिक का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय यहुत साधारण है; किंतु उसका दिखाया है। नाटक का विषय यहुत साधारण है; किंतु उसका वह बढ़िया है। इस असंगित से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके श्राविरिक इस ग्रंथ के रचियता ने भी हर्ष की भाँति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया है।

यहां हम वाखं के पुत्र भूषसभट्ट का उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपने पिता के अपूर्ण गंध 'कादंबरी' को पूर्ण किया। वह भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने लिखा है कि पिता के अधूरे गंध को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपूर्ण देखकर लोगों को दुख होता था। उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभेर है। डा० कीथ का कथन है कि 'दशकुमारचरित' में विश्वित भीगोलिक स्थिति से हमारे मन में यह घारणा उत्तत्त होती है कि उसमें श्रीहर्षबद्धन के साम्राज्य के पूर्व को वातों का उल्लेख है। उसकी अपेताकृत सरलता से यह स्वित होता है कि वह सुबंधु और बाण के यंथों से पूर्व का है। किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पर्लंब-राजा नरसिंह वर्मा (६=>-७००) के दर्वार में आविर्म्त हुआ हो। अविधित्त क्या में दड़ो के महें द्र वर्मा के शासन-काल में—जब चालुक्यों की लेना ने पुलकेशो दितीय के नेतृत्व में कांचीपुर पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया था—इत्तिण प्रवास के संयव में मनोरंब क वालों का उल्लेख पाया जाता है। इसके बहुत समय वाद दंडो कांची को

<sup>ै</sup>कीय, 'दि संस्कृत ड्रामा', पृ० १८४-

२वही, पृ० २६७

लौटा और बहुत संभवतः नरसिंह वर्मा द्वितीय उपनाम राज सिंह? के द्रवार में ठहरा। कुछ विद्वनों का मत है कि 'काव्या-दर्श' में जिस शैव राजा राजवर्मा का उल्लेख है, वह संभवतः राजसिंह पल्लाव ही था। प्रवाद प्रचलित है कि 'काव्यादर्श' कूर पंचम परिच्छेद दंडी ने स्वयं राजसिंह को अथवा उसके पुत्र को अलंकारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए ही लिखा था। इस प्रकार दंडी की युवावस्था संभवतः हर्ष के शासन-काल के कुछ भागों में वीवी थी। उसकी साहित्यिक-रचना का काल हर्प की मृत्यु के वाद मानना हागा। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि दंडी के प्रंथ 'दशकुमारचरित', 'काव्य दर्श', अवंतिसुंदरी' कथा आदि श्रीहर्ष के काल की साहित्यिक रचनाएं हैं।

महाराज हर्ष के काल में साहित्यिक ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर भी ग्रंथ रचे गए थे। धर्म और दर्शन हर सुविख्यात लेखकों ने काको ग्रंथ लिखे। दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाओं पर बड़े-बड़े प्रामाणिक ग्रंथ रचे गए। कित्य समर्थ आलोचकों का मत है कि कुमारिल का आविभीव काल सातवीं शताब्दों के पूर्वोद्ध में मानता चाहिए। पूर्वमामांसा का वह सर्वनान्य महान् पंडित था। उसने मीमांसा पर एक ग्रंथ लिखा, जो तीन भागों में विभक्त है: रखोकवर्तिक, तंत्रवार्तिक वथा दुप्टीका। कुमारिल का ग्रंथ जैमिनि के भीमांसा संग्रं पर शबर स्वामी के भाष्य की टीका है। कुमारिल ने बौद्धों तथा उनके सिद्धांतों पर आक्रमण किया, वैदिकधम के पुनरहार में बड़ा योग दिया और मीमांसा के व्यापक अध्ययन को पुररुजावित करने वा श्रेय उसी को प्राप्त है। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान् जिसने पूर्वनीमांसा-दर्शन की व्याख्या की, प्रभाकर था। उसका ग्रंथ 'बृहती' शबरभाष्य की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राजगोपालन, 'हिस्ट्री श्राफ्र पह्नवज़' पृ० १११ श्रीर १४६ <sub>.</sub>

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>भैद्य, 'मेडिएवल इंडिया', जिल्द ए० ३३६

स्याख्या है। प्रभाकर कुमारिल के पूर्व हुआ था और उसकी साहित्यिक-रचना हुए के शासन-काल के अंवर्गत परिगणित नहीं की जा सकती।

े यह बतलाना असंभव है कि उत्तर मीमांसा के ऊपर जितने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से किसी की रचना इस काल में हुई थी अथना नहीं। शंकर के परम गुरु गौड़पाद की कारिका इस काल से बहुत पूर्व में लिखी गई थी।

इस काल में हेतु विद्या पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए। उद्योत-कर भारद्वाज पाग्नुपत-संपदाय का कट्टर अनुयायी था। उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'न्यायव। त्तिक' लिखा। इसमें उसने 'न्याय-सूत्र' तथा न्यायमा व्य की व्याख्या की। उद्योतकर का काल ६२० ई० माना जाता है। जैसा कि हम पहले हो लिख चुके हैं। सुबंधु इस न्यायिक का उल्लेख करता है। सुबंधु न्यायस्थित, मझनाग तथा घर की विं का उल्लेख करता है। हव के काल में नेयायिकों ने न्यायदर्शन की बड़ी उन्नति की। हम पहले ही कह चुके हैं कि घर्मपाल के शिष्ट्य घर्मकीर्ति ने 'न्यायविदु' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिस पर ५०० ई० के लगभग घम्मेतिर ने एक टीका रची।

वैशेषिक-दर्शन का ऐसा कोई लेखक नहीं है, जिसे हम निश्वयात्मक रूप से इस काल का कह सकें; किंतु वो भी यह लिखना अनुचित न होगा कि ६४= ई० में हेनसांग ने 'दसपदार्थ ' का—जिसका लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता है—चीनी भाषा ' अमें अनुवाद किया। इसका मृत संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया है। ' इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस काल में लिखे

<sup>े</sup>न्यायिक्षितिमिन उद्योतकररनकपाम् बौद्धः गतिमिन ह्यलंकारभूषि-ताम्—गौरीशंकर द्वीराचद ह्योमां, 'मध्यकालीन मारतीय संस्कृति', पृ० ८६

रफ़र्क़ुहर, 'रिलीजन लिटरेचर ग्राफ़ इंडिया', पृ० ६७३

गए ज्याकरण के कतिपय प्रसिद्ध प्रंथों का उल्लेख करना उचित सममते हैं। जयादित्य तथा वामन की 'काशिकावृत्ति' इत्सिग के भ रत श्रमण के पूर्व लिखी गई थी। इत्सिग ने लिखा है कि १४ वर्ष की श्रवस्था हो जाने के बाद विवाशी पाँच वर्ष तक उसे नियमित रूप से पढ़ते थे। जयादित्य की मृत्यु इत्सिग के यात्रा-विवरण के लिखे जाने के लगभग तीम वर्ष पहले, त्र्रथीत ६६१-६६२ ई० में हुई। इस प्रकार यह हर्ष का समकालीन था। भर्ने-हरि ने— जिसकी मृत्यु इत्सिग के श्रमण-वृत्तांत के लिपिबद्ध होने से ४० वर्ष पूर्व श्र्यांत् ६४१-६४२ ई० में हुई—महाभाष्य पर एक टीका लिखी, जो श्रव प्रायः लुप्त हो चुकी है। उसने 'वाक्य-प्रदीप' नाटक शब्दशास्त्र का एक श्लोकबद्ध प्रंथ भी तीन खंडों में लिखा।

ब्रह्मगुप्त नामक प्रसिद्ध गिएतज्ञ भिक्षमञ्ज (भिनमल) निवासी जिब्सु का पुत्र था और ४६८ ई० में पैदा हुआ था। उसने 'ब्रह्म-सिद्धांत' नामक बंथ ६२८ ई० में लिखा, जिस्र समय महाराज हर्ष अपने गौरव के शिखर पर छारुढ़ थे।

इस काल में बौद्ध साहित्य के एक षृहद् भाग की रचना की गई। हो नसांग नालंदा के पास स्थित तिलाइक मठ के जयसेन नामक श्रमण का उलेख करता है। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रकार था द्वेनसांग के भारत-अमण के समय, नालंदा के धर्माध्यत्त शील मद्र महायान बौद्धधर्म के महान ज्याख्याता थे। उन्होंने कई महत्व-पूर्ण टीकाएं लिखीं। धर्मपाल जो शीलभद्र के पूर्व उस पद पर प्रतिष्ठित थे, ६०० ई० के लगभग मर गए। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने आर्यदेव के 'शतशास्त्र' पर एक टीका लिखी। उसे हम इस काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। होनसांग ने स्वयं एक प्रंथ लिखकर योगीचार दर्शन की विशद, ज्याख्या की, और उसे महाराज हर्ष को दिखाया। श्रीहर्ण उसे देखकर बहुत प्रसन्न

हुए। इसके अविरिक्त होनसांग ने 'प्रज्ञा-पारिमवा', 'महाबि-भाषा', 'अभिर्मकोष', (संघमद्र-रिचव) 'न्यायानुसार' तथा आसंग-रिचत 'योगाचार' के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। व

इन सब वातों पर दृष्टि रखते हुए हम संत्रेप में कह सकते हैं कि इस काल में साहित्य तथा दरान के त्रेत्र में बहुत-पा रच-नात्मक कार्य हुआ। यद्यपि इस समय से बहुत पूर्व संस्कृत-साहित्य का विकास हो चुका था; पर इसकी वृद्धि इस समय में भी जारी रही। आज जितने शंथ विद्यमान हैं केवल उन्हें देख कर हम वत्कालीन साहित्य-संपदा का अनुमान कर सकते हैं। हिंतु इसके श्रांविरिक्त कितने शंथ काल के गर्भ में विलीन हो। गए। निस्संदेह यह युग अवनिव का नहीं था।

१'जीवनी', पृ० १७४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पी० के० मुकर्जी,'इंडियन लिटरेचर इन चाइना', पृ०२१६ २३४

# पंचदश श्रम्याय हर्षकालीन कला

भारतीय कला के विकास में हर्षकालीन कला का कोई पृथक्षी छारितत्व नहीं है, छापितु वह गुप्तयुग की कला के साथ संवद्ध है। इस प्रकार यदि हम गुप्तकालीन कला के रूप और अंत-निहित भावों को समम लें, तो हम हर्षकालीन कला की मुख्य विशेषवात्रों को भी सममने में समर्थ होंगे।

डाक्टर आनंद कुमारस्वामी का कथन है , कि "गुप्तकार्ल।न कला की शैली, पूर्षतः स्वाभाविक विकास कि की चरमो नि को प्रकट करती है-आदिम, उत्कुष्ट, अद्भुत, रुचि के विरुद्ध श्रलंकार-बहुल, तथा कुत्रिम-रूप। भारतीय कला के विकास में गुप्तयुग उल्क्टिट युग है। गुप्तकला का श्रेष्ठ गुण तत्कालीन संपर्त्री तथा बहुमुखी संस्कृति का अभिन्यंजन है। "यह कला के पुन-रुजीवन का नहीं, बिल्क चरमोत्कर्ष तथा प्रस्कुटन का काल था।" राष्ट्र के जीवन के प्रायः प्रत्येक दोत्र में, प्रवल स्नात्मा-भिव्यंजन हुआ। साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा वत्त्रस में एक ही-सी प्रचुरता थी।

गुप्तकला की प्रधान विशेषता इसका आध्यात्मिक गुरा है। गुप्तकाल के कलाकारों ने वत्तरण वथा चित्रकला के माध्यम द्वारा वत्कालीन प्रचलित आध्यात्मिक भावों को इतनी सजीवता श्रीर यथार्थता के साथ न्यक्त किया, जो कि वस्तुतः आश्चर्यजनक है। यास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के बीच मुख्य भेद यह है कि भारतीय कला सींदर्य के नियमों की मर्यादा की रत्ता करती हुई किसी पदार्थ के आंतरिक भ.व को अभिव्यक्त करने की चेव्टा करती है। भारतीय कला स्वभाव की यथात्थ्य

<sup>ै :</sup>इंडियन एंड इंडोनेशियन ऋार्ट, पृ० ७१

अनुकरण मात्र नहीं करती थी श्रीर न वह प्रकाश अथवा छायों का कौलशपूर्ण प्रदर्शन मात्र करके संतुष्ट रहती थी। भारतीय कला का देश्य भारतीय साहित्य की मांति, पाठक के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावों का उद्देश कर विभिन्न रसों से चिच को भरना था। उसका उद्देश्य केंग्ल मनोरंजन करना नहीं, यिक भाव वेश त्यन करना था, जिससे कोई व्यक्ति श्रपने को कुछ समय के लिए श्रद्ध चैतनावस्था में लय कर देवा था। इसे इस रसानुभूति कह सकते हैं। उत्तम कला की कसीटो की परीचा इसी वात से होती है कि उसमें रसानुभूति को बढ़ाने की किवनी शिक्त है।

गुप्तकाल की शिल्प-कला और चित्रख-कला नित्संदेह प्रगाढ़ आध्यात्मकता से युक्त है। किंतु यह आध्यात्मकता समाजिरुद्ध नहीं है। इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ सामंजस्य स्थापिन है। वला को आधारभूत विषय निरस्देह सदा धार्मिक है; किंतु उस विषय के प्रतिपादन में आध्यात्मक भावना और जीवन के अनुभन तथा तथ्यपूर्ण वातें सब एक सुसगत समिष्ट के श्रंतर्गत है। गुप्त-कला उस समय के सपन्न, विलासपूर्ण वथा सुसंस्कृत दरवारी जीवन को श्रंदित करती है। इम
पहले ही देस चुक्त हैं कि गुप्तकात तथा हुए के समय में कुलीन समाज की संस्कृत बहुन उन्नति कर गई थी। 'हर्पचरित' 'कादंवर्रा' तथा कालिनाम और अन्य उच्चकोटि के संस्कृत नाटककारों के प्रथ एवं बाद की श्रजंता की चित्रकला उसी विलासपूर्ण संस्कृति का श्रामास देती हैं। तत्कालीन काव्यों एवं नाटकों में तथा श्रजंता की चित्रकारी में जो जीवन चित्रित किए गए हैं, उनमें श्राहचर्यजनक सहस्य है। जन-साधारण दथा उच्च

<sup>ै</sup>कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन छार्ट' पृ० ६१ <sup>२</sup>वही, पृ<sub>र</sub> ६१

समाज के लोगों का पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के साधन, युद्ध, जुल्स, दरवारी, जीवन, महल तथा उनके कमरे, कमल-सर तथा परिचित पशु-पिचयों का चित्रण कला तथा साहित्य दोनों में समान शक्ति और सुंदरवा से किया गया है।

ऐतिहासिक हाँदि से गुप्त-कला सथुरा की कला-पद्धित का विकास है। किंतु मथुरा की शिल्पकला यदि अपनी विशालता तथा लालित्य के अभाव के लिए प्रस्टि है, तो गुप्तकाल की शिल्पकला अपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांव भाव के लिए। विषय प्रधानतः धार्मिक हैं, जिनमें उत्कालीन प्रचलित वैष्णव शाक्त, शैव तथा बौद्ध संप्रदायों से संबंध रखनेवाली मूर्वियां तथा मंदिर सम्मिलित हैं।

जैसा कि कुमारस्वामी कहते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुद्ध की मूर्ति भारतीय कला के विकास की पराकाष्ट्रा है। मथुर्भ सारनाथ, किसया, गया, अजंता (गुफा नं०१६), साँची, करली, कन्हेरी तथा पश्चिमी गुफाओं में जो उदाहरण मिले हैं, उनसे यह कथन पूर्णवः प्रमाणित होता है।

गुप्तकाल की स्थापत्य-क ा को हम इन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—(१) स्तूप (२) खोदकर निकाले गए चैत्य-भवन थारे और विहार (३) प्रस्तरादिनिर्मित धैत्य-भवन (४) चौरस छत-दार मंदिर (४) शिखर-युक्त मंदिर (६) महल, नाट्यगृह तथा घरेलू इमारतें।

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं वर्तमान हैं। अजंता की १६ तथा १७ नंवर की गुफाएं विहार हैं, जो कि लगभग ५०० ई० की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> असितकुमार हालदार, 'श्रजंता'।

रचैत्य-भवन (हाल। वास्तव में एक बौद्ध-मंदिर है, जिसके तीन भाग होते थे—(१' मध्य का भाग (२) ग्रंत का भाग, जिसमें एक स्तूप बना होता था (३) बरामदा, जो प्रदित्तिणा के लिए बना होता था।—'इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्ट', पृ० २८

कही जा सकती हैं। १६ नंबर की गुफा एक चैत्य हाल है, जो लगभग ४४० ई० का कहा जा सकता है। इन सब्में चित्रकारियां की गई हैं। ये विहार तथा चैत्य भवन न्यूनाधिक प्रारंभिक ढंग के बने हुए हैं। विहार स्तंभमय भवन हैं जिनमें भिज्ञुओं के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बने हैं। पीछे की दीवार से मिला हुआ एक गृह है जिसमें बुद्ध की मूर्ति है। अंजना, एलोग तथा वाघ में भी इसी प्रकार के चित्रित विहार तथा चैत्य-गुफाए हैं। काठियाबाइ में भी गुप्तकला की गुफाएं हैं। उदयगिरि (भूपाल) में भी गुफाओं तथा मंदिरों, के समुदाय हैं, जो उसी काल के हैं।

चैत्य-भवन के ढंग के, ईट तथा पत्थर के वने हुए गुप्तकाल के अनेक मंदिर अभी तक विद्यमान हैं। ऐहोड़े का दुर्गा-मंदिर (६०० ई०) चैत्य-भवन के खाके पर वना हुआ है, यद्यपि उसमें महत्वपूर्ण विभिन्नता भी है। गुप्तकाल के हिंदू-मंदिर की विशेषता यह थी कि वे होटे-छोटे और चौरस छत से युक्त होते थे। प्रत्यंक मंदिर में एक गर्भगृह और एक छोटा मंडप होता था। बहुधा वह रतंभों से युक्त कमरे या वरामदे से घिरा रहता था, जिसका उपयोग एक छत्युक्त प्रदक्तिणा-पथ के रूप में होता था और उसमें किसी तरह का शिखर नहीं होता था। साँची, तिगोन्ना (मध्यपांत) लिलतपुर, सुमरा (नगोड़ राज्य) तथा अजैगढ़ स्थित नाचनाकुठार (वृंदेलखंड) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण पाए गए हैं। दक्तिण में सबसे अधिक रोचक और चौरस छत-प्राला ऐहोड़े के लादरवान (४५०ई०) का है 13 धीरे-धीरे चौरस छतदार मंदिर के स्थान पर शिखर युक्त मंदिर वनने लगे। उत्तरी

<sup>े</sup>कुमारस्वामी, 'इंडियन् एंड इंडोनेशियन ग्रार', ए० ७८, निज् नं० १५२

२वही, चित्र नं० १४८

शिखर, उत्तर गुरकाल में दिखाई पड़ने लगता है। शिखर और गर्भगृह के मिलने से एक मीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर का प्रधान भाग होता था। भीतरगाँच का ईट का मंदिर उपरोक्त प्रकार के शिखर का एक कान्छा उदाहर ए है। ईट और पत्थर के बने हुए ऐसे शिखरों के अन्य उदाहर ए भा वाँकुरा जिले के पान तथा मानभूम और दालमी में उपलब्ध हुए हैं। ये सभी स्थान बंगाल में हैं। लिल उपर के निकट, देवगढ़ का गुप्तक जीन दशावतार-मंदिर जो लगभग ६०० ई० का है, शिखर युक्त मंदिर का उत्कृष्ट उदाहर ए हैं।

६३७ ई० में जब है नमांग बोध गया गया था, उस समय वहां एक महाबोधि-नामक विशाल बौद्ध-मंदिर मौजूद था। इसका निर्माण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुप्तकाल के प्रारंभ ही में हुआ था। यह फाह्यान के समय में भी विद्यमान था है से हुआ था। यह फाह्यान के समय में भी विद्यमान था है से से हिंद का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुआ उसकी वही लंबाई चौड़ाई बतलाता है, जो कि प्रायः अब है। यह मंदिर १६० फीट से अधिक ऊँचा था और उसके सामने की नींव की चौड़ाई २० क़रम से अधिक थी। मंदिर ईटों का बना हुआ था और उस पर चूना चढ़ा हुआ था। उसमें ताकों की कतारें थीं, जिनमें सोने की मृतियां बनी थीं। उसकी चारों दीधारें भोती की छोरियों तथा अन्य बढ़िया साजों से अलंक थीं। छत पर सोने की कलई से युक्त, ताम आमलक शोभायमान था। इस मंदिर क अने क बार जी भोंद्धार किया गया और उसे नया बनाया

<sup>&#</sup>x27;शिखर दो प्रकार के ये—नागर तथा द्राविद । दोनों मंदिर के नगर्भग्यह के जपर उठे हुए मीनार हैं। नागर शिखर की बनावट पर्वत-प्रगंग की तरह होती थी। द्राविद शिखर कई भूमियों (मंजिलों) का बना हुआ होता था और प्रत्येक 'भूमि' में कोठार्या बनी होती थीं, जिनमें मूर्तिया रहती थीं।

वारसं, जिल्द २, पृ० ११६

गया। जिस रूप में वह आज खड़ा है, 'वह ११०४ तथा १२६८ ई० में वर्मा के लोगों द्वारा किए गए जीगोंद्वार (१८८०—६१ ई० का) है।"

द ज्ञेणी विहार में स्थित बौद्ध-विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा पाँचवीं शवादी के खांविम समय में मीजूद था। हेन्सांग इटों से बने हुए जिस विशाल मंदिर का वर्णन करता है, वह ३०० फीट से खिक ऊँचा था। उसका निर्माण नरसिंह बालादित्य ने कराया था। वह पोषगा। के मोनार के सहश्य था। उसके पूर्वगामी राजाओं—शकादित्य, बुद्धगुन, नथागतगुप्त—तथा उस के पुत्र एवं उत्तराधिकारी वक्त तथा मध्यभारत के एक दूसरे राजा ने जितन मठ बनवाए थे, वे सब चीनी यात्रा के खागमन के समय खड़े थे। हैनसांग के जीवन चरितकार ही ली ने संपूर्ण करालंदा की रमसीयता का विशद वर्णन इस प्रकार किया है—

"संपूर्ण नालंदा ईटों की दांबार से घरा हुआ है, जो कि सारे मठ को बाहर से घरती है। एक फाटक विद्यापीठ की और है जिससे कि झाठ अन्य 'हाल' जो (संघाराम के) बीच में स्थित हैं, अलग किए गए हैं। सुअलंक मीनार तथा परी-सहरा गुंबज, पर्वेत की नोकदार चोटियों की भांति एक साथ हिले मिले से खड़े हैं। मानमंदर (पात:काल के) धूम्र में विलीन हुए से प्रतीत होते हैं और उपरी कमरे बादलों के उपर विराजमान हैं। खड़-कियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा और बादल नया-नया हप बनाते हैं, और उँची उँची खोलांतयों के उपर स्थ एवं चंद्रना की कांति देखी जा सकती है। बाहर की सब परिवे ह्रिटत 'कच्चए' जिनमें अमसों के रहने के लिए कमरे वने थे, चार-चार 'मूमियों' (मंजिलों) की थीं। उन के सकराकृत बार्जे रंगीन बोलितयां मोती के समान लाल संभे— को सजावटों से परिपूर्ण थे और जिन पर चित्र खुदे हुए थे— सुअलंक होटे स्तंम तथा स्वपड़ों से आच्छादित खतें, जो स्थ

868 ]

के प्रकाश को हजारों रूप में प्रतिबिंबित करवी थीं—ये सभी उस की शोभा को बढ़ाते थे।"?

अजंता की चित्रकारियों तथा अमरावती की शिल्पकता से भारतीय प्रासादिनमीस विद्या का बहुत अच्छा आभास मिलता है। महल में चित्रशाला, संगीतशाला तथा नाट्यशालाएं होती थों। 'हर्षचरित' में उन्लिखित प्रभाकरवर्द्धन के महल के विभिन्न भागों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। जैसा कि कुमारखामी कहते हैं, "महल एक या दो मंजिजों के खंभेदार कमरों का संबद्ध समुदाय होता था। उसकी छत या तो चौरस होती थी या नोकदार। लकड़ी के खंभे, उसके शीर्ष तथा कार्निस आदि चित्रकारी तथा उतकीर्ण मूर्वियों से खूब अलंकृत थे।"

चित्रकला, जिसकी गणना चौसठ कलाओं में होती है और जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में खूब मिलता है, गुप्तकाल मुंब बहुत उत्रत दशा पर थी। राजाओं तथा उच्च घराने की महिलाओं के लिए इस कला का ज्ञान एक अनिवार्य गुग्ग सममा जाता था। चित्रस-कला-पद्धित का बहुत अधिक विकास हो गया था और ऐसे जिटल नियम बना हिए थे, जिनका अनुसरस करना चित्रकार के लिए आवश्यक हो गया था। इस समय चित्रकता पर एक बृहद साहित्य भी वर्तमान था। गुप्तकाल की चित्रकता पर एक बृहद साहित्य भी वर्तमान था। गुप्तकाल की चित्रकता, अजंता क हो विहारों (१६ व १७ नं० की गुफाओं) तथा एक चैत्य के कमरे (नं० १६ की गुफा) में सुरच्चित है। यह बात तो सबको भली-माँत ज्ञात है कि अजंता की चित्रकारियों की प्रशंसा सारे संसार ने की है। विभिन्न माव-भेदों को बिना किसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी, ए० १११-११२

यशीवमंदेव के राज्य-काल में उत्कीर्ण नालंदा के शिलालेख में भी नालंदा की रमणीयता का मनोहर वर्णन है—देखिए, श्लोक ४-६, 'एपिप्राफ्रिका इंडिका', जिल्द २०

वकुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्ट', ए० ८४



ग्रजन्ता की १६वीं गुफ़ा



श्रधिक परिश्रम के, मनोहर ह्प में श्रमिन्यक्त करने में चित्रकार वहे पारंगत थे। स्वामाविकता, लालित्य तथा चेतना का श्रमिन्यंजन इस कला की श्रपनी विशेषताएं हैं। श्रजंता के चित्रकार वहे प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दज की थी कि वास्तव में कोई उसका श्रमुकरण नहीं कर सकता। रूप-भेद तथा हाव-भाव-संबंधी उनका झान तथा भाव-भेदों पर उनका श्रधिकार वस्तुतः श्राश्चर्यजनक है। हाथों की सुंदरता तथा मानवश्मरीर के रूप संबंधी सूक्ष्माविसूक्ष्म वातों का चित्रण इतनी छुश्लाता के साथ किया गया है कि श्राधुनिक चित्रकार उसके सामने श्रपनी श्रभिज्ञता पर निराशा अकट करते हैं। उन चित्रकारों में केवल देवी प्ररेणा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने शरीर-तत्व (श्रस्थि-संस्थान) तथा मुद्राश्चों का प्रगाढ़ श्रम्थयन कर उसमें पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी।

श्रजंता में गुप्तकाल की की हुई चित्रकारियों में बुद्ध की मूर्तियां, मरणासत्र राजकुमारी, धर्मचक्र, सिंहल-विजय की धारा-वाहिक घटनाएं, महात्मा बुद्ध का किपलवस्तु को प्रत्यागमन, राज्याभिषेक, प्रेम-श्रुक्षार के दृश्य और गंधर्व, अप्सरा तथा जातक-कथागत दृश्य आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। नं० १७ की गुफा के एक चित्र में बुद्ध भिखारी के रूप में खड़े हैं, माता अपने बच्चे को लेकर उन्हें भित्ता देने के लिए बाहर निकलवी है और फिर उनके सीम्य तथा उज्ज्वल रूप को देखकर भिक्ति भावनाओं के आवेश में आकर वह प्रायः आत्मनिवेदन करने के लिए उदात हो जावी है। यह चित्र-चित्रण की फला-कुरालवा का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे जुक्मों (मिद्रिल) के चित्र अंकित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन मूर्तियों का वड़ी निपुणवा के साथ चित्रण किया गया महै। जंगली हाथियों को स्वतंत्रता तथा निर्मयता के साथ पूर्ण आनंद में मम इथर-उधर विचरण करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में घोड़े पर

सवार होकर एक राजा हाथी का शिकार कर रहा है और उसका संशास्त्र अनुचर-इल उसे चारों ओर से घेरे हुए है।

उत्तरकालीन गुप्तकला तथा प्रारंभिक सांदर्श शताब्दी की कला के बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती हैं ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है कि कला के कौन-कौन से काम श्रीहर्ष के समय के हैं। कुछ विद्वानों के सतानुसार रायपुर जिले में सिग्पुर नामक स्थान में स्थित हटों का जना हुआ लक्ष्मण-मंदिर हर्ष के शासन-काल का कहा जा सकता है। दूसरा मत यह है कि वह मंदिर नधीं शताब्दी का है। कुमारखामी के कथनानुमार मुंडेश्वरी का अष्टकोण मंदिर जो शाहाबाद जिले के सदर भवुआ नामक स्थान के पास न्थित है, निश्चयात्मक रूप से हर्षवद्धन के काल का है। उनका यह भी कथन है कि एक चैत्य-भवन का भक्त वशेष भी हर्ष के शासन काल का हो सकता है।

भगवान बुद्ध तथा हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हर्ष के शासन-काल में, पुरयातमा भक्तों द्वारा अवश्य ही बहुत अधिक संख्या में मंदिरों के अंदर स्थापित की गई होंगी—जैसा कि हम सूतकाल के तथा बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं। ये मूर्तियां प्रधानतः पत्थर; धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं। मंदिरों, मठों तथा अन्य हमारतों की दीवारों में भी ये मूर्तियां शोभा के लिए बत्कीर्ए की जानी थीं। बहुसंख्यक ऐसे खोए हुए 'अर्द्धचित्र' देश के अनेक प्राचीन स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें अलग-अलग अथवा एक समब्दि के स्वा में पशुस्तों, पौराणिक जीव-जंतुओं, लताओं, वृक्तों आदि के चित्र तथा रेखागणित की शवलें बनी हुई हैं। ये विभिन्न समय के हैं। कतिपय अलंकृत

<sup>े</sup> कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोने श्यन आर्ट', ए० ६३ (पादरीका)

<sup>&</sup>lt;sup>घ</sup>वंदी, ए० ६४

'ऋर्द्धचित्र' जो नालंदा में नंतर १ तथा प्रधानतः नंतर २ के स्थान पर पाए गए हैं। सातवीं सदी के वताए जाते हैं।

यहां पर हमें यह समरण रखना चाहिए कि महाराज हर्ष ने नालंदा में पीतल की चहरों से आच्छादित एक मठ स्थापित किया था, घोर मगध के राजा पूर्ववर्मा ने साववीं सदी के प्रारंभ में युद्ध की एक =० फीट ऊँची तथा शानदार मूर्ति एक छ: मंजिले मंदिर में स्थापित की थो।

पुडुकोट्टह राज्य में स्थित सित्तनवासल नामक स्थान में आविष्कृत जैनों की कुछ चित्रकारियां सप्तम शताब्दी की हैं। इस आविष्कार का श्रेय जुभो डुबे यिल नामक फ्रांसीसी विद्वान को प्राप्त है।

ह पे के समय के प्रधान-प्रधान नगर—जैसे, कन्नौज, वलभी, क्रिजेन, वाराणसी, पल्लवों की राजधानी कांची. त्रादिम चालुक्यों की राजधानी कांची. त्रादिम चालुक्यों की राजधानी वातापीपुर त्रादि—मंदिर, मठ तथा महल त्रादि, कला के उत्कृष्ट नमूने थे! वास ने उज्जैन का जो वर्णन किया है उससे इस वात में तिनक भी संदेह नहीं रह जाता कि वह एक शानदार नगर था, उसमें बड़े-बड़े महल, मंदिर, वाटिकाएं तथा कुंज थे, जिनकी सजावट वड़ी निपुष्णता के साथ की गई थी।

प्रारंभिक चालुक्य राजाओं की वास्तुकला, प्रायः हर्ष के

<sup>&</sup>quot;'आर्कियालॉनिकल सर्वे आफ इंडिया', वार्षिक रिपोर्ट' १६२१-२२ (प्लेट ७वां) तथा १६१५-१६, ए०१२। १६१५-१६ ईस्टर्न , सरकिल. ए० ३६ तथा आगे—'आर्कियालॉनिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट' ईस्टर्न सरकिल, ए० ३६ और आगे।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जीवनी पृठं १५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कुमारस्वामी. 'इंडियन एंड इंडोनेशियन ब्रार्ट', पृ० ६३ <sup>४</sup>जुमो हुम्ने यिल, पल्लव पेंटिंग', पृ० ६३

शासन काल के अंतर्गत आती है ! उसके नमूने ऐहोड़े, पत्तक-दल तथा वादामी के अनेक मंदिरों में पाए जाते हैं। कांची के पल्लव-राजे कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों एवं मठों से अपनी राजधानी को सुशोभित किया। ये । मंदिर तथा मठ कला के उत्कृष्ट नमूने थे। उन्होंने कला की अनेक शैलियों का विकास किया। हर्ष के समकालीन महेंद्र वर्मा के शासन-काल में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसका नाम महेंद्र शैली पड़ा। महेंद्र वर्मा ने ईट तथा पत्थर के अनेक मंदिर बनवाए। जैसा कि जुभो डुबे थिल कहते हैं "वे (महेंद्र वर्मा) तामिल सभ्यता के इतिहास में एक महान व्यक्ति थे।" शिल्प-कला तथा चित्रकला के विकास में उन्होंने जो कुछ योग दिया, उसी के आधार पर यह दावा अवलंबित है। जब ६४२ ई० में नरिसह वर्मा के शासन-काल (६३०—६६०) में होनसांग कांची है गया, तब उसने वहां अनेक सुंदर सुंदर मंदिर तथा विहार देखे थे।

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व, हम संचेप में उन अनेक शिल्पों का उल्लेख करेंगे, जो महाराज हर्ष के समय में इस देश के अंदर प्रचलित थे। वे हर्ष के काल के लिए कोई नवीन नहीं थे, बल्कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उनका प्रचलन था। जवाहिरात के जेवर प्रचुरता के साथ बनाए और पहने जाते थे। उनका उपयोग सारे देश में सभी श्रेणी के लोग करते थे; इसलिए स्वभावतः मणिकार की कला का बहुत अधिक विकास हुआ था। राजा, अमीर तथा साधारण घरों के लोग हर प्रकार के गहने पहनते थे। वास हमें बतलता है कि राज्यश्री के विवाह के अवसर पर अनेक स्वर्णकार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे। सोने, चाँदी, पीतल तथा अन्य धातुओं के बने हुए अनेक प्रकार के वर्तन कारीगरों की कला के साधारण उदाहरण थे। धातु का काम करने वाले कारीगर नक्कासी में बड़े निपुत्त थे।

ं हम पहले ही कह चुके हैं कि हर्ष के समय के कपड़े श्रपनी वारीकी तथा किस्मों के निए प्रसिद्ध थे। कपड़ा रँगा श्रीर छापा जावा था। प्रचलित र्राच के अनुसार ये रंग और छापे अनेक ने प्रकार के होते थे। रँगरेजों तथा छापने वालों की कला बहुत उन्नत श्रवस्था को प्राप्त हो गई थो। अन्य कारीगरियों में वेल-वूटे के कामों का उल्लख किया जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार के वेल-वूटे के काम प्रचलित थे। हर्षके समय के भारतीय कारी-गर हाथी के दाँत तथा लकड़ी के काम में भी-छादे तथा जड़ाऊ दोनों-विशेष रूप से कुशल थे। यदि हम सावधानी के साथ श्रमर लेखक वास के दिए हुए विवरस से उन श्रनेक वस्तुश्रों का अध्ययन करें, जो राज्यश्री के विवाह में इस्तेमाल की गई थीं, वो हम भारवीय कारीगरों के असाधारण कौशल का अनु-न्यान कर सकते हैं। वास ने सेना का जो वर्सन किया है, उससे हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुचों का श्रतुमान कर सकते हैं, जो उस समय साधारए सैनिक साज-सामान में साम्मलित थीं। कामरूप के राजा ने हर्ष के पास उपहार-स्वरूप जो वस्तुएं भेजी थीं, वे कारीगरों के कौशल के सुंदर नमूनों के रूप में थीं।

वाग के 'हर्पचरित' में, हर्पकालीन कलाओं तथा शिल्पों का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। राज्यश्री के निवाह के अवसर पर हम निपुण चित्रकारों के एक दल को मंगलकारक हश्यों का चित्रांकन करते हुए पात हैं। इसके अतिरिक्त बहु संख्यक, ढाँचे, साँचे में ढली हुई मछली, कछुआ, मगर, नार्यिल, केला अवधा तमाल के बुर्जों की मूर्तियां वहां पर मौजूद थीं। महिलाएं 'घविति' कलशों तथा विना पकाए हुए मिट्टी के चतेनों की अलंकृत करने में अपने पत्र तथा लता के चित्रां हन संबंधी कीशल का उपयोग कर रही थीं! सारा महल विभिन्न पकार के वर्षों

भंहर्पचरितं, पृ० २०२

से सुसज्जित था। उसका प्रत्येक भाग हजारों इंद्रधनुष की भाँति चमक रहा था। वे वस्त 'चौम', (सन के रेसों के बने हुए महीन कपड़े ) बादर (सूती), दुकूल (एक प्रकार के रेशमी कपड़े ), लालातंतुज (कौशेय वस्त्र), अंशुक (एक प्रकार का मलमल), नेत्र थे, और ये साँप के केंचुल के समान लगते थे। ये "कदली-गर्भ" की तरह कोमल, बिना स्पर्श के ब्रहश्य एवं साँस लगने से हिलने लगते थे।

्तिवित्रांकन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। यहां पर एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। बाण बतलाता है कि हर्ष के जन्म के पूर्व गर्भावस्था में रानी यशोमती जब अपने कमरे में छोई रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चँवरधारी खियां भी उन पर चँवर हिलातों थीं। ये सभी बातों पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि हर्ष का युग—जो गुप्तकालीन लिलत-कला का उत्तराधिकारी था—सभी रचनात्मक शक्ति से परिपूर्ण था। उस समय के तक्तकों और चित्रकारों ने अपने आध्यात्मिक विचारों को रूप वथा रंग के द्वारा अभिन्यक्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी।

<sup>&</sup>quot;'हर्पचरित',—ए० २०३

रसताया चित्रभित्तिचामरत्राहिरयोपि चामराणि चालयांचक्ः--र्थंचरित', पृ० १८२

# **-पोडश अध्याय**

# हर्षकालीन वृहत्तर भारत

प्राचीन काल में भारत से वाहर देशों में उपनिवेश स्थापित किये गये थे जहां विभिन्न समय में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तार हुआ। जिस समय हुए अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहा था, उस समय अनेक विदेशी राज्यों में भागवीय धर्म तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका था। उन भारतीय उपनिवेशों को वृहत्तर भारत के नाम से पुकारते हैं। उन देशों ( बृहत्तर भारत ) को दो भागों में बांटा जा सकता है । पहले भाग में मध्यएशिया, तिस्वत तथा चीन को रवला जाता है, तथा हिद चीन तथा दिवास-पूर्वी द्वीप-समृह मन्मिलित रूप से दूसरा उपनिवेश सममे गये हैं। उन सभी देशों में संस्कृति के प्रचार का श्रारंभ प्रथम शताब्दी से हुआ था परंतु दोनों भागों में सांग्कृतिकं उन्नति का समय एक सा नहीं है। पहली सदी में उत्तर-पित्वम भागत में कुपाए वंश का राज्य था। उस वंश के सम्राट कनिष्क का शासन काशी से तुर्किस्तान तक फैला था। यही कारण था कि भारत तथा मध्य-एशिया में आवागमन जारी हो गया।संभवतः पेशावर की वौद्ध सभा के पश्चात् धर्म प्रचारक मध्यएशिया भी गये। इस प्रकार पहली सदी से भारत तथा मध्यएशिया का संबंध बढ़ता ही गया । उसके बाद कई शताब्दियों तक मध्यएशिया का इतिहास प्रकाश में नहीं त्राता। केवल फ़ाह्यान ने यात्रा के वाद् उसके विषय में कुछ लिखा था । अमत् । यद्यपि चीन के इतिहास से मध्यएशिया के वारे में कुछ वातें माल्म होती हैं परंत वह कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है।चीन वाले पश्चिमी देशों से ह्या-पारिक संबंध स्थापित करन चाहते थे, इसिल्ये मध्यएशिया पर अधिकार स्थायी रखना आवश्यक था। मध्यएशिया पर दूसरी सदी में उनका अधिकार हो गया था पर भारत से उसका सांस्कृतिक संबंध न हो पाया । भारतीय धर्मप्रचारक स्वयं उत्साहित होकर खोवान तथा कूचा तक बुद्धधर्म का पताका फहरझ चुके थे। वहां कुमारयन नामक आरतीय विद्वान भी निवास कर रदाथा। कृचा वासियों ने ही चीन तक बुद्धधर्म का संदेश पहुँ-चाया था। यह सारी वाते प्रारं भेक अवस्था में रहीं लेकिन हर्ष-काल से इस कार्य में अधिक जान आ गई । साववीं सदा में चीन के यात्री भारत में आने के लिये बहुत उत्सुक थे जिस-काल से उन लोगों का यहां त्राना वरावर जारी रहा । ह्वेनसांग ऐसा विकट थात्री था कि स्थल मार्ग से मध्य एशिया पार कर पर्वतों को लांघता हुआ वह भारत पहुँचा। यहां वर्षों तक भ्रमण कर तथा नालंदा महाविहार में अध्ययन कर फिर मध्यएशिया के दिच्छि। मार्ग से चीन लौटा । यह मार्ग खोवान से वरीम कांटे के दिल्या भाग हो कर तुयेन हुआंग तक जाता था श्रीर वही प्रधान रास्ता था । इसी मार्ग में अधिक प्राचीन संदिर, सठ तथा दुर्ग के भग्नावशेष मिले हैं। इनके खोज का इतिहास वड़ा मनोरंजक है। खोवान लोबनौट, मीरान तथा तुयेनहुआंग के खंडहरों से ऐसी चीजें मिली हैं जिससे भारतीय संस्कृति के विस्तार संबंधी प्रवल प्रमाण मिलते हैं। जहां तक धर्मप्रचार की वात है, उन खंडहरों से जो भित्ति-चित्र मिले हैं उनमें बुद्ध, चोधिसत्व तथा तत्संवंधी अनेक चित्र मिलते हैं। बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भित्तिचित्रों के श्रध्ययन से श्रनेक बातों का पता लगता है जो वहाँ प्रचलित हो गई थीं। चित्र तो अजंता के ढंग पर बनाये सये थे परंतु आ कु-वियों में कुछ मिश्रक पाया जाया है। भारतीय वथा चीन की आकृतियां ही प्रमुख स्थान पा चुकी थीं। मूर्तियां गांधार शैली की पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी, ताड़पत्र वथा कागज



कुछ विदेशी लोग (ग्रजन्ता, पहली गुफ़ा की छत पर श्रिङ्का)

पर लिखे मिले हैं जो बाल् के पहाड़ के नीचे दबे थे श्रीर खुदाई में प्राप्त हुये हैं। इन स्थानों पर शासन-संवंधी या साधारण लेख अन्य लिपि तथा भाषा के श्राितिक्त भारतीय लिपि नाझी अथवा खरोष्ठी में लिखे मिले हैं तथा उनकी साधा प्राकृत है। खोतान से लेकर तुयेनहु आंग में सर्वत्र प्राकृत तथा भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा। इतना ही नहीं हस्तिलिखत पुस्तकों के ढेर में भारतीय पुस्तक भी ताड़पत्र पर लिखी उपलब्ध हुई हैं। गुप्तकालीन ग्रंथ त्राह्मी लिपि में लिखा मध्य-एशिया में मिला है जो खोजी के नाम से वेवर ग्रंथ पुकारा जाता है।

हुष का समय भारतीय सभ्यता के फैलाने में बड़ा सहायक था। सातवीं सदी की वात है कि विव्वत के विषय में संसार को कुछ ज्ञान हुन्ना। इसके पूर्व उस देश का इतिहास स्रंधकारमय था। गंपी नामक राजा ने सर्वप्रथम सध्यएशिया पर आक्रमण किया और वहां से चीन वालों को हटा कर अपना अधिकार जमाया। मोरान के खंडहर में विन्वती सेना के रहने के मकान वथा घुड़सवारों के हथियार रखने की जगह खुदाई में मिली है। विव्वती भाषा के लेख भी मिले हैं जिससे पवा चलवा है कि सातवीं सदी में विच्वत में भारतीय सभ्यता का प्रचार होने लगा था। उसी समय गंपी राजा ने भारत से दूव बुलाया था। उसकी रानी नेपाल की राजकुमारी और वौद्ध थी। इस कारए जसने पित को भी वौद्ध धर्मानुयायी बनाया और भारत से पंहित को बुलाकर धर्म-प्रसार में हाथ वटवाया था। यही नहीं भारत से अनेक पंडितों ने दिव्यत में शरण ली तथा अथों का तिव्यती भागा में अनुवाद किया। वर साहित्य तंजूर तथा कंजूर के नाम से प्रसिद्ध है । अव उसी के सहारे प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य का पता लगाया जाता है। वहां से ऐसी पुस्तकें मिली हैं जिनके वारे में भारत में कोई खबर भी नहीं हैं। वहां की चित्रकला में भारतीय विषय चित्रित मित्रते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि

विच्वत में भारतवासियों ने घर बना तिया जिस कारण भार-वीय संस्कृति का प्रवाव सर्वेत्र ही दिखलाई पड़ता है। हर्ष के समय में जिस कार्य का आरंभ हुआ उसकी दिनो-दिन बढ़वी होवी गई। यही कारण है कि ह्वेनसांग ने चीन से भारत त्राते श्रीर यहां से वापस जाते समय मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नति करते हुए देखा। उन स्थानों में खराशहर, तेरमिर, कुदंज, वल्ख आदि बड़े केंद्र थे। ह्वेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में धर्मसंघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से वापस जाते समय उसने दक्तिगी मार्ग का श्रनुसरण किया ऋौर काबुल, वदख्शां ऋौर पामीर की घाटी तथा खोतान आदि बौद्धधर्म के बड़े बड़े केंद्रों से होता हुआ गया। जैसा कहा गया है कि इन देशों में उसे सैकड़ों मठों में हजारों भिन्न मिले जो शास्त्रों में पारंगत थे। हर्प कार्धि एक ऐसा युग थ। जब उपरलेहिद के देशों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रचार हो गया था। बाद में सांस्कृतिक संबंध बढ़ना ही गया यद्यपि सांस्कृतिक विकास में उन देशों के शासकों तथा भिज्जुत्रों ने भी हाथ बटाया था परंतु इसका श्रेय भारतीय विद्वानों को है जो भारत से नैपाल, तिब्बत, तुयेनहुत्रांग तथा चीन तक चले जाते रहे । यों वो पांचवीं सदी से भारतीय पांडितों तथा चीनी परित्राजकों ने साहित्य-मृजन का कार्य चीन में आरंभ किया था परतु सातवीं शताब्दी में अनुवाद का कार्य खूब बढ़ा। यहां के विद्वानों ने हिमालय को पार कर चीन में अश्रांत परिश्रम से चीनी जैसी चित्रप्रधान लिपि तथा भाषा का अध्ययन किया और अपने संस्कृत प्रंथों का अनुवाद किया। कुमारजीव धर्माच, गुणभद्र तथा संघपाल च्यांद विद्वानों ने चीनी साहित्य की उन्नति की । चीनी साहित्य के इतिहास में परमार्थं का नाम सदा समरण का विषय रहेगा। इसने बीस वर्ष लगावार परिश्रम से पचास संस्कृत शंथों का चीनी में अनुवाद

किया था। हर्ष-युग के दोनों यात्रो हो नसांग तथा इतिंग के नाम इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूल प्रथों तथा अन्य प्रथों के अन्वेषण तथा मनन में उनकी वहुत रुचि थी। देन चीनी परित्राजकों के परचात् यानी हर्प काल के बाद बौद्ध-धर्म के जिज्ञासु यात्री भारत में आते रहे। और यहां से प्रचार के लिये भिन्न चीन में जाते रहे। सातवीं सदी में भारत ने उपरत्ने हिंद के निवासियों का ध्यान अपनी श्रोर खींचा। तिच्वत, मध्यएशिया तथा चीन से संपक और बढ़ गया इस लिये वाद में पचासों यात्रीगस यथासमय आते रहे।

जैसा कहा गया है कि दिल्ल पूर्व एशिया का भूभाग भी मुहत्तर भारत का दूसरा भाग समझा जाता है। इसमें हिंद चीन तथा दिल्ला पूर्वी दीपसमूह सम्मिलित हैं। यों तो उस भाग जिल्लामार्ग से भारतीय व्यापारी ईसवी पूर्व काल से ही आया- जाया करते थे परंतु बाद की शतांद्वयों में भारतीय लोगों ने वहां उपनिवेश बनाकर रहना आरंभ कर दिया। इन द्वीपों के राजा तथा प्रजा में भारतीय संस्कृति का प्रभाव रग-रग में समा गया था जिसकी मलक वहां के जीवन, कला तथा साहित्य में सर्वत्र ही दिखलाई पड़ती है।

द्विण-पूर्व एशिया में जंगली जातियां रहा करती थां।
ईसवी मदी के आरंभ से ही भारतवासियों द्वारा संस्कृति का
प्रचार होने लगा था। सभ्यता के प्रसार का एक यह भी कारण्
था कि उपनिवेश वसाने वाले लोगों ने वहां की खियों से विवाह
कर लिया और तत्पश्चात अपने सुसंस्कृत आचार-विचार
यानी सभ्यता को समाज में फैलाया। समयांतर में भारतवासी उनमें विलीन हो गये। इस दिखार का युक्तंत दथा
उपनिवेश की कथा वहां के इतिहास तथा विवदां द्यों में मिलता
है। बीद्ध जातक कथाओं में भी भारतवासियों की सामुद्रिक
यात्रा का वर्णन मिलता है। ग्रंथों में उन मार्ग का भी वर्णन

मिलता है जिन्हें पार कर पूर्वी द्वीपसमृह में भारत के लोग जाया करते थे। यह कहना समुचित होगा कि हर्ष-युग में इन देशों में भारतीय संस्कृति की बड़ी चन्नित हुई। जिस समतट नामक वंदरगाह से हिंद-चीन की छोर जाने की बात कही जाती है वहीं रहकर ह्वेन्सांग को ६ देशों की खबर मिली थी जो भार-तीय संस्कृति तथा प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—(१) श्रीचेत्र (२) कामलंका ( पेगू तथा इरावदी का डेल्टा ) (३) तो-लो-पो-ती (श्याम की प्राचीन राजधानी अयोध्या का संस्कृत नाम था ) (४) कंबोडिया प्रदेश ( इहिंसग ने उसे फूनान कहा है ) (४) अनाम का भाग (६) यमन द्वीप ( श्राजकल पता नहीं है) इन सब देशों का उल्लेख इस्सिंग ने भी किया है। इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यबद्वीप (जावा) तथा वृति अपदि भी थे। यों तो साधारण रूप से भारतवासी उन ध्रीप समूहों में त्राते रहे परंतु चौथी सदी से सुव्यवस्थित रूप से ल्पनिवेश बना लिया गया । चंपा, सुमात्रा, जावा ऋदि स्थानीं से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां के शासक भारत से गये थे श्रीर राज्य स्थापित किया था। जावा की परंपरा से पता चलता है कि भारतवासी कलिंग या गुजरात से आये थे। चीनी इविहास में एक 'कलिंग' नामक राज्य का वर्णन मध्य जावा में मिलता है। दिल्ला पूर्व एशिया में वने मंदिर तथा मूर्तियां भी उस कथन की पुष्टि करते हैं। हर्ष-युग में भारतीय संस्कृति का प्रचार सर्वत्र हो गया था। पुरावत्व विषयक सामग्री के श्राधार पर पता चलता है कि उस युग की शताब्दियों में शैलेंद्र वंश का शासन स्थापित हो गया था। जावा तथा सुमात्रा में उस कारण भारतीय राजाओं ने नये ढंग की संस्कृति फैलाई जिससे वहां के लोग परिचित नहीं थे। चोनी

१'इंडिया एंड जावा' पृ० ३

्यात्री इत्सिंग ने, जो ६८० ई० में उस देश में गया, साहित्य के बारे में पर्याप्त विवरण दिया है। उसके कथनानुसार संस्कृत व्याकरम, बौद्धधर्म के ग्रंथ तथा उनकी टीकाश्रों का अध्ययन 🚞 होता रहा। भारत तथा चीन के सध्य में स्थित सुमात्रा का पेलवंग (श्रीविजय) नामक वंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था जहां ताम्र-लिप्ति से भारतीय घाया-जाया करते थे। ७वीं सदी में इत्सिग ने भोज प्रांत में हजारों अमखों को देखा जो महायान धर्म के अनुयायी थे और भारत के मध्य देश में प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते रहे। द्वीप-समूहों को छोड़ कर हिंद चीन में भी साववीं सदी में सुशासन स्थापित किया गया था। महेंद्रवर्मन नामक राजा ईशानपुर नगरी (राजधानी ) में भारतीय ढंग से शासन करता रहा जिसके दरवार का वर्णन चीनी लेखकों ने ि िया है। राजा का वस्त्र, श्राभूषरा, सिंहासन तथा ताज सर्वथा भारतीय था। इस कारए यह कहना उचित होगा कि भारत-वासियों ने उपनिवेश वनाकर अपने ढंग का राजमहल तैयार कराया और धर्म तथा साहित्य को वहां फैलाया। दिच्छ भारत के लोगों ने वहां विष्णु तथा शिव पूजा का प्रचार किया था परंतु कंगोज में हरिहर नामक देवता का मत प्रचलित हुआ जिसमें शिव तथा विष्णु मूर्तियों का मिश्रख था। इसलिये वहां शैव तथा वैष्णव लोगों को पारस्परिक मतभेद जाता रहा। चंपा में भी वैसी ही अवस्था थी। सातवीं सदी के मध्य में वहां सुशा-सन स्थापित हो जाने पर विकांत वर्मन राजा ने ६५७ ई० में ु कई शिव तथा विष्णु मंदिर तैयार कराया था। भ संज्ञेप में भार-तीय संस्कृति के फैलान का अध्ययन उत्कीर्ण लेखों इमारतों तथा मूर्वियों द्वारा किया जाता है। हर्ष-युग में प्रायः सव प्रदेशों में नाह्म धर्म तथा हीनयान का प्रचार था, परंतु महायान ने जोर

मज्मदार, 'चंपा' पृ० ४०

लगाया और दिल्ला-पूर्व एशिया में भी छा गया । जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा अंकोर वट आज भी उन बातों को चरि-तार्थ करते हैं।

द्विण-पूर्व एशिया के प्रदेशों की पूरी जानकारी हो जैंकि पर यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि कई सौ वर्षों तक वहां भार-तीय आया-जाया-करते थे। वहां से प्राप्त हस्त्वित्यित प्रंथ तथा भगावशेष प्रमाणित करते हैं कि भारतीय धर्म, साहित्य, कानून आहि ने वहां के निवासियों का जीवन बदल दिया और भार-तीय संस्कृति के प्रवाह में सब विलीन हो गये।

### संप्रदेश अध्याय

## उपसंहार

पिछले अध्यायों में श्रीहर्ष के गौरवमय जीवन, उनके शासन-काल की मुख्य-मुख्य घटनांश्रों तथा तत्कालीन सभ्यता-संस्कृति का वर्षन किया जा चुका है। इस वर्षन से पाठकों की भली-भाँ ति ज्ञात हो गया होगा कि शाचीन भारत के इतिहास में, महा-राज हर्ष का शासन-काल राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि के किसी भी प्रकार उपेन्न स्थीय नहीं है।

राज्य की स्थापना से, बहुत दिनों के पश्चात् एक बार देश में चारों और शांति स्थापित हो गई थी। मारतीय राष्ट्र, जो पहले चारों और शांति स्थापित हो गई थी। मारतीय राष्ट्र, जो पहले चुने खाव हो गया। विदेशियों के आक्रमण से देश सुरचित हो गया। विदेशियों के आक्रमण से देश सुरचित हो गया। जिन म्लेच्छ हुणों को प्रभाकरवर्द्धन ने अपनी वीरता और बाहुबल से रोक दिया था, उनको फिर साहस न हुआ कि महाराज हर्ष के हाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रव मचावें। शांति के स्थापित हो जाने पर कला, साहित्य तथा विज्ञान को अपनी सर्वती सुखी उन्नित करने का सुन्नवसर प्राप्त हो गया। इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से ही हमारे देश को रचा हुई और उसके पत्तन से ही सब प्रकार से हानि हुई।

अहिष ने जिस प्रकार साम्राज्य-निर्माण कार्य को संपादित किया, उससे उनकी युद्ध-कला का ही नहीं, अपितु उनकी नीति-निपुणता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह सत्य है कि वे अपने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना सके; परंतु यह उनका द्रमीन्य था, न कि दोष। जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय देश में ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थीं, जिनका अनिवाय परि- ए।म राष्ट्र-विष्तव था । उन शक्तियों को सदा के लिए रोक रखना संभव नहीं था । श्रीहर्ष ने अपने पौरुष एवं प्रतिभा से श्रद्ध शताब्दी तक उनको रोक रक्खा। उनके देहावसान के पश्चात् देश में घोर अराजकता आ गई। 'मंजुशी बोधिसत्वं' हैं। ह्वेनसांग को स्पप्त में दर्शन देकर जो भविष्यवासी की थी, वह श्रच्चरशः सत्य सिद्ध हुई। व

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक वात और उल्लेखनीय है। जिस समय हुई अपने शासन काल के गौरव की पराकादठा पर पहुँचे हुए थे, उस समय अरव के महस्थल में एक ऐसी घटना हुई, जिसके परिखाम स्वरूप संसार के इतिहास में राजनीतिक और धामिक क्रांति हो गई। ६२२ ई० में हजरत महस्मक मका से मदीना चले गए और इस्लाम धर्म का स्त्रपात हुआ। संसार के रंगमंच पर एक नवीन शक्ति का प्रवेश हुआ, जो स्वरूप समय में ही अजेय और दुनिवार सिद्ध हुई। खेद है कि इस क्रांतिकारी घटना का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों अथवा लेखों में नहीं मिलता। कन्नीज के सिंहासन पर आरुद्ध 'उत्तरापथेश्वर' को कदाचित् इस की सूचना नहीं मिली; किंतु थोड़े ही दिनों में इस शक्ति के प्रवेश से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई। हिंदू भारत के इतिहास में एक नवीन अथ्याय का सूत्रपात हुआ।

धार्मिक दृष्टि-कोल से भी श्रीहर्ष का शासन-काल बड़े महत्व का था। यद्यपि ऊपर से देखने पर यह काल धार्मिक ग्लानि का था—वौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म असंख्य संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, उनका पारस्परिक द्वेष-भाव पाठकों के चित्त में कोईए अच्छी घारणा नहीं उत्पन्न करता—तथापि भारत के धार्मिक इतिहास के ज्यापक स्वहृप पर विचार करने से हुष का युग हमारे सामने एक दूसरे ही हुप में दुपरिथत होता है। यह विदित है

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी, पृ० १५५

कि गुप्तवंश के राज्यारंभ से ही ब्राह्मण-धर्म का अभ्युत्थान वहें वेग से होने लगा था; परंतु कालांतर में अनेक कारणों से इस धर्म की जोवन-शिक चीण होने लगी। सांप्रदायिकता, अंध-न्युवास तथा आडंबरपूर्ण कर्मकांड के असहा वोम से धर्म का वास्तिवक स्वरूप दब गया था। वौद्धधर्म में भी अनेक बुटियां आ गई थीं। वास्तव में, भारतवर्ष के धार्मिक जीवन के सुधार के लिए, 'श्रुत्यर्थविमुख', श्रुन्यवादी वौद्धों का नष्ट होना ही कल्याणकारक था। कुमारिल चथा अन्य ब्राह्मणों के प्रवत्त आंदो-लन के परिखाम-स्वरूप अधःपतित बौद्धधर्म का अभीष्ट पतन हुआ। ब्राह्मण-धर्म में फिर से जीवन का संचार हुआ। वैदिक यज्ञयागादि का प्रचार वढ़ा और कुमारिल के वाद ही शंकरा-चार्य के आविभाव से भारत के धार्मिक जीवन का सुधार संपूर्ण इस्त्रा। हुषे के राज्यकाल के धार्मिक वातावरण के फल-स्वरूप ही कुमारिल तथा शंकराचार्य जैस महापुरुषों का आविभाव हुआ। धार्मिक दृष्टि से उस काल का यही सबसे बड़ा महत्व है।

सभ्यवा-संस्कृति की दृष्टि से भारववष की श्रवस्था उस समय बहुत उन्नत थी। विद्या, कला तथा विज्ञान की श्रपूर्व धारा, जो गुप्त-काल में प्रवाहित हुई, श्रव भी श्रविरत्त श्रप्रतिहत थी। इसमें संदेह नहीं कि भारत क इतिहास में, साहित्य तथा कला के नेत्र में, हुई के राज्यकाल तक कृत्रिमता का युग नहीं आया था। भारत की उन्मेषशालिनी प्रतिभा श्रभी तक नित्य नवीन सौदुर्य स्टिट में मग्न थी। श्रभो तक भारत के विख्यात शिन्ता-केंद्रों के श्रित्तत्वीय ज्ञानभंडार से लाभ उठाने के लिए सुदूर पूर्व देशों से विद्यार्थी आते थे। श्रभी तक सुत्रधार के रूत में भारत समस्त एशिया की सभ्यता का सूत्र श्रपने हाथों में लिए था। हुई भारत की इस उन्नत सभ्यता के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।

श्रीहर्प के जीवन का अवसान ६४६ ई० के श्रंत में, अथवा ६४७ ई० के प्रारंभ में हुआ। 'जोवना' के श्रतुसार यह घटना युं-ह्वी काल के श्रंतिम भाग में घटित हुई। इसका अर्थ यह है कि हुँ की मृत्यु ६४४-६४४ ई० में हुई। परंतु चीनी इतिहासों में हुँ की मृत्यु का काल ६४२ ई० में बताया गया है। प्रथम उल्लिखित काल संश्या अशाह्य है। दूसरी तिथि को भी कुछ पीछे हटाट आवश्यक है कारण यह है कि चीनी राजदूनों का जो दल ६४८ ई० में भारत भेजा गया था, उसके यहां पहुँचने के पूर्व ही हुई की जीवनलीला का अवसान हो चुका था। इसके श्रुतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात है कि ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरण को ६४८ ई० में तैत्सुंग के सम्मुख उपस्थित किया था। यह प्रथ जिस रूप में श्राज विद्यमान है, उससे इस बात में तिनक भी संदेह नहीं रह जाता कि इसकी रचना हुई की मृत्यु के उपरांत हुई होगी। इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि इर्ष की मृत्यु ६४८ ई० के एक साल पूर्व ही हुई थी। ।

यद्यपि श्रीहर्ष का पार्थिव शरीर आज से लगभग १३०० वर्ष पूर्व ही नष्ट हो गया था; तथापि उनका 'यश शरीर' आज भी वर्तमान है। उनका अमर नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा स्वर्णीचरों में अंकित रहेगा।

<sup>&#</sup>x27;वाटसँ, जिल्द १, पृ० ३४७

## परिशिष्ट--१

স্থ

# बंसखेरा का ताम्रलेख

### हर्ष-संवत २२

१—श्री स्त्रस्ति महानौहस्त्यश्वजयस्त्रंधावाराच्छीवर्द्धमान-कोट्या महाराजश्रीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्सत्त्यादानुध्यातश्रीविष्ठिणी देव्यामुत्पन्नः परमाद्तित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवर्द्धनस्तस्य पुत्त् -स्तत्पादानु—

२—ध्यातश्त्रीमद्रमरोदेव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महारा-जश्रीमदादित्यवर्द्धनस्तस्यपुत्तस्वत्पादानुध्यातश्रीमहासेनगुप्तादे -व्यामत्पन्नश्चतस्समुद्राविकांवकीर्तिः प्रतापानुरागोप—

व्यामुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिकांतिकीतिः प्रतापानुरागोप— ३— नतान्यराजो चर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक एक चक्ररथ इव प्रजानामार्त्तिहरः परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमहाराजाधि-राजश्री प्र (भा) कर (व) ई (न) स्तस्य पुत्तस्तत्पादा—

४—तुध्यावस्सितयशःपवानिवच्छ्ररितसकतभुवनमंडतः परि-गृहीतधनद्वरुखेंद्रप्रभृतिलोकपालतेज्ञास्यत्पथोपार्ज्जितानेकद्रविख-भूमिप्रदा (नसं) प्रीणितार्थिहृदयो —

४—ितशयिवपूर्वराजचिरतो देव्याममलयशोमत्याम् श्रीय-शोमत्यामुत्पन्नः परम सौगतस्युगत इच परिहतैकरतः परमभद्दार-कमहाराज।धिराजश्रीराज्यवर्द्धनः। राजानो युधि हु—

६—ष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्ताद्यः कृत्वायेन कशाप्रहारिब-भुखारसर्वे समं संयताः । स्टलाय द्विपतो विजित्य वसुवाङ्कृत्वा प्रजानो प्रियं प्रासानुजिमतवानराविभवने सत्यानुरोधेन यः। तस्या-

७—(नुजरत) त्पादानुध्यातः परमसाहेश्वरो महेश्वर इच सर्व-सत्वानुकम्पो परम भट्टारकमहाराजाधिराजश्रीहर्षः ऋहिच्छत्रभु-क्तावंगदीयवैषयिकपश्चिमपथकस (स्त्रद्ध) मर्कट सा— द—गरे समुरगतान् महासामंतमहाराजदौस्ताधसाधनिकंप्र-मातारराजस्यानायकुमारामात्यापरिकविषयपतिभटचाटसेवका-दोन् प्रतिवासिजानपदार्थन समाज्ञापयति विदितम—

६ —स्तु यथायमुपरितित्वितयामस्त्वसामापर्यन्तस्सोद्रङ्गस्सः व्वराजकुताभाव्य प्रत्यायसमेतस्सव्वपरिहृतपरिहारो विषयादुङ्ग्-तपिडः पुत्रपात्रानुपश्चद्राकित्तितसमका—

१०—(ला) ना भूमिछद्रन्यायेन मया वितुः परमभट्टारकम-हाराजाधिराजश्रीप्रभाकरवद्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञा श्रीयशोमतोदेव्या व्येष्ठश्रातृ परमभट्टारक—

११—महाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनदेवपादानाञ्च पुण्ययशो-भिवृद्धये भरद्वाजसगोत्रबह्वचच्छन्दोगसब्रह्मचारिभट्टबालचंद्रभद्र-स्वामिश्यां प्रविष्मह्यमेखायहारत्वेन प्रविषा—

१२ - दितो विदित्वा भवद्भिस्समतुमन्तव्यः प्रतिवासिजानः पद्दैरप्याज्ञाश्रवण विधेयैभूत्वा यथासमुचिततुल्यमेयभागभोगक-रहिरण्यादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सवोपस्थानव्य क—

१३—रणोयमित्यिप च अस्मत्कु जक्रममुद्रार मुद्राहर द्रिरन्येश्च द्रानिमद्भभ्यनुमोद्नीयम् लक्ष्म्यास्ति डित्सिलिल बुद्रद् चंचलाया दानं फलं परयशःपारेपाजन क्ष कमणा म—

१४—नसा वाचा कर्तव्यं प्राखिभिहितं हु पेँ खैतत्समा ख्यतन्ध-न्मो बर्जनमनुत्तमम् दूतकोत्र महाप्रमातारमहासामन्तश्रीरकंदगुप्त महाचपटलाधिकरणाधिकृत महासामन्तम—

१४—हाराज (भान) समादेशादुरकीएँ -

१६--- ईश्वरेखदेमिति सम्वत् २० २ --

१७-कार्त्ति वदि १--

#### १८—स्वहस्तोमम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य

श्रीस्विस्ति, नाव, हाथी श्रीर घोड़ों से युक्त वर्द्धमान कोटी के महान रेनिक शिविर से (यह घोषित किया गया): -एक. महाराज नरवर्द्धन

घे। (उनकी रानी विज़िणी देवी से महाराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महा-राज राज्यवर्द्धन की रानी) ऋप्सरो देवी से महाराज ऋादित्यवर्द्धन उतान हुए जो अपने निता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महाराज आदित्यवर्डन की रानी) महासेनगुप्ता देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्दन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भांति) अपने निता के चरणों के ध्यान में रत श्रीर श्रादित्य के परम भक्त थे। इस महाराज प्रभाकर-वर्दन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महाराज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना वल प्रयोग किया और सूर्व की भांति प्रजा के दुःखों को नाश किया। (उनकी रानी) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हीं की भांति परापेकारी परम महारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए। ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इन के उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन-मंडल से विखर गए। इन्होंने क्रवेर. वर्षा श्रीर इंद्र श्रादि लोकपालों के तेज को धारण कर सत्य श्रीर सुमार्ग से श्राजित द्रव्य, भूमि श्रादि पार्थीजनों को देकर उनके हृदय को संतुष्ट किया। इनका चरित्र अपने पूर्वज राजाओं से बहकर था। इन्हों ने देवगुप्त आदि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट धोड़ों को चानुक के प्रहार से रोका या घुमाया जाता है। इन्हों ने अपने शतुओं का मूलच्छेद कर पृथ्वी की जीत लिया और प्रजा के हित कमों को करते हुए प्रतिशा-पालन के <u>जिए शतु-यह में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवर्द्धन के</u> छोटे भाई उनके चरणों के ध्यान में रत, परम शैव तथा शिवजी की भांति प्राणिमात्र पर द्या करने वाले परम भट्टारक महाराजाधिराज हर्ष ने ऋहिछत्र भुक्ति के ऋतर्गत ऋंगदीय विषय के पश्चिम पथ से मिला हुआ मक्ट-सागर (गाम) में एकत्रित महासामत, महाराज,

दौस्ताधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उप-रिक पिविषयपति, वाट, भट, सेवक और निवासियों के लिए निम्नलिखित आज्ञा-पत्र जारी किया—

सर्व साधारण को विदित हो कि मैंने अपने पिता परम मट्टारें महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन, माता परम मट्टारिका महारानी यशो-मती देवी और पूच्य बड़े आता महाराज राज्यवर्द्धन, के पुण्य और यश की वृद्धि के लिए अपनी सीमा तक विस्तृत ऊपर लिखित गाँव की—उसको संपूर्ण आय सिहत, जिस पर राजवंश के लीगों का अधिकार था; सब प्रकार के भारों से मुक्त तथा अपने जिले से अलग कर पुत्र-पीत्र आदि (भावी संतान) के लिए जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी स्थित रहें, तब तक भूमिछिद्र के न्याय से -भरद्वाजगोत्र ऋगवेदी भट्ट वालचंद्र तथा भरद्वाजगोत्र सामवेदी भट्ट भदस्वामी को अग्रहार के रूप में दान दिया। ऐसा समक्त कर आप लोग इसे स्वीकार की किर्रे। इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि हमारी आजा को शिरोधार्य कर तुल्य, भेय, भग, भग, भग, भग, भग, पर (उपज का एक अंश) कर, भ अदि इन्हीं दोनों ब्राह्मणों को दें और इन्हीं की सेवा करें।

१- पये राज्य के हुड कर्मचारियों के पद थे। इनका विवेचन हर्ष-कालीन शासन के परिच्छेद में थोड़ा-बहुत किया गया है।

विषयपति ज़िलाधीश को कहते थे।

श्वाट ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियमानुकूल राज्य की श्रोर से नियुक्त नहीं किए जाते थे, बल्कि स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक गाँवों में विचरण किया करते थे।

टभः ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियमानुक्ल राज्य की श्रोरिं से गाँव को रहा के लिए नियुक्त किए जाते थे।

प-१४प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के करों के नाम है। इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़्लीट का 'कारपस-इंस्क्रप्टियोनुम इंडिकारम' द्रष्टव्य है।

इसके श्रितिरक्त हमारे महान् कुल से संबंध का दावा करने वाले श्रीर श्रम्य लोगों को भी इस दान का श्रमुमोदन करना चाहिए। लक्ष्मी का जो कि जल के बब्ले तथा विजली की मांति चंचला है. उसका फल प्रां देना श्रीर दूसरों के यश की रक्षा करना है। मनसा वाचा श्रीर कर्मश्या प्रास्मित्र का हित करना चाहिए। इसको हर्ष ने पुरायार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विपय में महाप्रमातार महासामंत श्रीस्कंदगुप्त दूतक हैं श्रीर महाज्ञपटल के कार्यालय में सामंत महाराज (भान) की श्राज्ञा से ईश्वर ने इसे लिखा। कार्तिक बदी १, संवत २२। इस्ताज्ञर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

# मधुबन का ताम्रलेख

#### हर्ष-संवत २५

१—ॐ स्वस्ति महानौहस्त्यश्वजयस्कंघावारात् कपित्थकायाः महाराजश्रीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्स्तत्पादोनुध्यातश्शीविष्ठाषीदेव्यामु स्पनः परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवर्द्धन—

२—रतस्यपुत्त्र्रतत्वादानुध्यातश्श्रीमद्द्यगोदेव्यामुत्पन्नः पर-मादित्यभक्तो महाराज श्रीमदादित्यवद्धनरवस्यपुत्त्रसत्वादानु-ध्यातश्श्रीमहा—

३—सेनगुप्तादेव्यागुत्पन्नश्चतुस्समुद्राविक्रांतकीर्तिः प्रतापातु-रागोपनतान्यराजो वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक एकचकर्य्युःइट्यानामार्त्तिहरः—

४—परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमहाराजाधिराज श्रीप्रभा-करबर्द्धनस्तस्य पुत्त्स्तत्पादानुध्यातस्सितयशःप्रतानविच्छुरितस-कलभुवनमण्डलः परिगृहीत—

४—धनद्व**र**णेन्द्रप्रभृतिलोकपालतेजास्तरपथोपार्ज्जितानेकद्र-विस्भूमिप्रदानसंप्रीसित्रिहृद्योतिशयितिपृट्वराजचरितो हे-व्याममलयशोमत्याम्—

६—श्रीयशोमत्यामुत्पन्नः परमसौगतस्सुगतइव परहितेकरतः परममृह्यसमहाराजाधिराजश्रीराज्यवद्भनः । राजानो युधि दुष्टू-वाजिन इव श्रीदेवगुप्ता—

७—दय कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे समं संयतः। उत्स्वाय द्विषतो विजित्य वसुधाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुज्मि-व्वानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः। वस्यानुज—

- ५—खपादनुष्यात परममाहै स्वरो महेश्वर इव सर्वसत्व नु-कम्पो परमभट्टारक महाराजाधिराजश्रीहवः श्रावश्विभुक्तौ कुएड धानिवैषयिकसोमकुएडकायामे —
- ६—समुपगतान् महासामन्तमहाराजदौरसाधनिकपमातार्-राजस्थानीयकुमारामात्योपरिकांत्रषयपतिभटचाटसेवकादीन् प्र-तिवासजानपदां समा—
- १०—ज्ञापयित ऋरतु वः सिन्वदितस्मयम् सोमकुण्डका यामो प्राह्मण्यामर्थ्येन कूटशासनेन भुक्तक इति विचार्य यतस्वच्छास-नम् भुङ्खा तस्मादाज्ञिष्यच स्वसीमा—
- ११—पर्यन्तः सोद्रङ्गस्सर्व्याजङ्कलाभाव्यप्रत्यायसमेतस्सर्वः परिद्वतपरिहारो विषयादुद्धृतिष्टः पुत्रपीत्रानुगश्चन्द्रार्कतिविसम-कालीनो—
  - १२—भूमिछिद्रन्यायेन मया पितुः परमभट्टारकमहाराजा-धिराजश्रीप्रभाकरवर्द्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञीश्रीय-शोमतीदेव्या—
  - १३ ज्येष्ठश्रातृपरमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धन-देवपादानद्भ पुण्ययशोभिषुद्धये सावणिसगोत्रच्छदोगसत्रह्मचारि-भट्टवातस्वामि—
  - १४—विष्णुवृद्रमगोत्रबह्वसत्रद्भचारिभट्टशिवदेवस्वामिन्यःम् प्रतिप्रहधर्मणः प्रहारत्वेन प्रतिपादितो विदित्वा भवद्भिस्समतु-मन्तव्यः प्रति—
  - १४—वासिजानपदैरप्याज्ञ अवसि विधेयैर्भ वा यथासमुचित-तुल्यमेयभागभोगकरहिरएयादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोप-स्थानञ्च करसीयभित्य—
    - १६-पिच अस्मत्कुलकममुद्रारमुदाहरद्भिरन्येश्च दानितिदम-

भ्यनुसोदनीयम् जक्षम्याम्तिहतत्सिलितवुद्भुदच्छलाया दानं फलं परयशःपरिपालन्छ कर्मछा—

१७—मनसा वाचा कर्तव्यं प्रासीभिहितं हर्पेणैतत्समाख्याः वन्धम्मोऽजनमनुत्तमम् द्वकोत्र महाप्रमातार्महासामंतश्रीक्षरः गुप्तः महाच्चपटलाधिकरणाधि--

१८— कृत सामंत्रमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशच्चोत्कीयर्छम् गन्जरेख सम्वत् २४ मार्गशीर्ष वदि ६ ।

#### स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य

ॐ स्विस्त, नाव, हाथी घोड़ों से युक्त कपित्थका के महान सैनिक शिविर से (यह घोषित किया गया) :-एक महाराज नरवर्द्धन थे। ( उनकी रानी ) विजिणी देवी से महाराज राज्यवद्देन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत श्रीर श्रादित्य के परम भक्त थे। ( महा-राज राज्यवर्द्धन की रानी ) अप्सरोदेवी के महाराज आदित्यवर्द्ध उत्पन्न हुए, जो अपने ( निता ) के चरणों के ध्यान में रत और आदि-त्य के परम भक्त थे। (महाराज आदित्यवर्द्धन की रानी महासेन-गुप्त देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजधिराज प्रभाकर-वर्द्धन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भाँति) अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महा-राज प्रमाकरवर्द्धन का यश चारों समुद्रों की पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महा-्राज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया श्रीर सूर्य की भाँति प्रजा के दुःख को नाश किया। ( उनकी रानी ) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम मक और उन्होंकी 🔑 भौति परोपक्रारी परम भंडारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए। ये भी निता के चरणों के ध्यान में रत और ब्रादित्य के परम भट्ट थे। इनके उज्ज्वल यश के हंतु संपूर्ण भुवन मंडल में विखर गए। इन्होंने कुवेर, वरुण श्रीर इंद्र श्रादि लोकपालों के तेज की धारण कर सत्य

त्रीर सुमार्ग से अजित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके हृत्य को संतुष्ट किया। इनका चित्र अपने पूर्वज राजाओं से वृद्कर या। इन्होंने देवपुत आदि राजाओं को एक साथ ही सुद में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चादक के प्रहार से रोका या सुमाया जाता है। इन्होंने अपने शत्रुओं का मूलोच्छेद कर पृथ्वी को जीत लिया और प्रजा के दिन कमों को करते हुए प्रश्चित-पानन के लिए शत्रु-ग्रह में प्राण त्याग दिया। इन्हों महाराज राज्यवर्धन के छोटे भाई उनके चरणों के धान में रत, परमरीव तथा शिवजी की भाँति प्राणिमात्र पर दया करने वाले परममद्वारक महाराजावित्र वर्ष ने आवस्ती सुक्ति के अंतर्गत इंडचानी वित्रय के सोमकुंडका ग्राम में एक जित महासामत, महाराज, दौस्साधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य. उपरिक, विषयपति, चाट, भट, सेवक और निवासियों के लिए निम्नलिखित अग्रान-पत्र जारी किया—

सर्व साधारण को विदित हो कि यह सोमकुँडका नामक गाँव, जिसे वामरध्य श्राह्मण ने अपने जाली दलीज के वल से, अपने अविकार में कर लिया था, उनके प्रमाण को मैंने रह करके उन गाँव को उससे छीन लिया। मैंने अपने िता परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकर-वर्द्धन, माता परमभट्टारिका महारानी यशोमां। देवी और पूज्य इहे- भाता महाराज राज्यवर्द्धन के पुष्प और यश की वृद्धि के लिए, अपनी सीमा तक विस्तृत इन गाँव को उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार था. सब प्रकार के भारों से मुक्त और अपने जिने से अलग कर पुत्र-पीत्र आदि (भावी भतान के लिए. जब तक चंद्र, स्वा और पृत्रवी नियन रहें, तब तक भूमिछिद्र के न्याय से अधार्यणियोत्र सामवेदी मट्टातस्वामी तथा विष्णुवृद्धनेत झुग्वेदी मट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार के लप में दान दिया। ऐना नमककर आप लोग इसे स्वीकार की जिए। इस गाँव के निवासियों वो चाहिए कि स्मारी आज्ञा को शिरोवार्य कर तुल्य, मेय भाग, भोग, कर, सुवर्ण आदि इन्हीं दोनों बाह्मणों को दें और इन्हींकी सेवा करें। इसके अित-

रिक्त इमारे महान् कुल से संबंध का दाना करनेवाले श्रीर श्रम्य लोगों को भी इस दान का श्रमुमोदन करना चाहिए। द क्मी, जो कि जल के बब्ले तथा विजली की भाँति चंचला है उसका फल, दान देना श्रीर दूसरों के यश की रहा करना है। मनसा, वाचा श्रीर कर्मणा प्राण्यामात्र का हित करना चाहिए। इसकी हर्ष ने पुरायार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में महाप्रमातार महासामंत श्रीरकंदगुप्त दूतक हैं श्रीर महाज्ञपटल के कार्यालय में सामंत महाराज ईश्वरपुप्त की श्राज्ञा से गुर्जर ने इसे लिखा। मार्गशीर्ष वदी ६, संवत २५। इस्ताज्ञर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

## परिशिष्ट-२

स्र

# इंथ-सूची

हर्षकालीन भारत के इतिहान का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसको हम टो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—प्राचीन तथा नवीन। इस सामग्री ५% जिसकी सहायता इस ग्रंथ के प्रणयन में यत्र तत्र ली ५६ है, निर्देश संत्रेप में नीचे किया जाता है—

### प्राचीन सामग्री

#### (क) संस्कृत ग्रंथ

१—'हर्षचिरत' नामक हपे के जीवन-संवंधी गद्य काव्य को इस विभाग में प्रधान स्थान प्राप्त है। इस प्रंथ का अमर लेखक बाएभट्ट हर्ष का समकालीन थाः इसलिए उस समय का इति-हास लिखने के लिए यह अनमोल साधन है, यद्यपि इसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण मात्र का ही बृनांत है। इस पुस्तक में प्रयूर द्वारा संपादित 'श्रीहर्णविरत' वंबई संस्कृत सीरीज) का उपयोग किया गया है। कावेल तथा टॉमस कृत 'हर्षचिरित' का अंग्रेजी अनुवाद ( ओरियेंटल ट्रांसलेशन फंड, न्यू सीरीज नं० २; १८६७) भी महायक सिद्ध हुआ है।

र—'आर्यमंजुश्रं मुनकल्प' नामक महायान बौद्धधर्म का एक प्रंथ, हाल में उपलब्ध हुआ है। त्रावणकोर राज्य के प्रसिद्ध पंदित महामहोपाध्याय गरापति शास्त्री जी ने इस प्रंथ को १६२५ ई० में त्रिवेन्द्रम-संस्कृत सीरीज (नं० न॰) में प्रकाशित किया। इसमें १००० हलोकों का एक दीर्घ भाग है, जिसमें लग-भग ई० पूर् ७०० से ५०० ई० तक प्राचीन भारतवर्ष का इति- हास लिपिबद्ध है. तथा ७५ ई० के बाद का इतिहास सुसंबद्ध रूप में दिया गया है। इस प्रंय के छाविष्कार से प्राचीन भारत के अनेक ऐतिहासिक पहे लियों का हल होना संभव हुआ है। विख्यात ऐतिहासिक नथः पुरानत्वविद् श्रीयुन जायसवाल महो- 🤇 द्य ने अपनी 'इंपीरियल हिन्ट्रो आफ इंडिया' नामक हाल में प्रकाशित. पुस्तक में 'मंजुशीम्लकल्प' में दिए हुए इतिहास का गंभीर पांडिन्यपूर्ण विवेचन किया है। इससे पष्ठ तथा समम शताब्द के इतिहास पर बहुन प्रकाश पड़ता है। परतु संजुधी-मूलकलप' में दिए हए इतिहास की वेदवाक्य मानने की आवश्य-कता नहीं है। इसमें दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब तक श्रन्य सावनों से समर्थन न हो, तब तक उन पर पूर्णतया श्रास्था स्थापित करना इतिहासकारों के. लिए उचित न होगा। इसके श्रितिरिक्त इसकी भाषा अशुद्धियों से भरी है। ज्याकरख के हैं नियभों का यत्र-तत्र उल्लंघन किया गया है, वाक्यों का निर्माण इतना द पयुक्त है कि उन के अर्थ निकालने में तत्वानवेषी के धैर्य को के उन परीचा हो जाती है और बहुधा उन के आनुमानिक अर्थ से ही संत्रष्ट्र रहना पड़ता है। बहुत से स्थानों में राजाओं के नामों का स्केर देवल उनके प्रथम अज्ञर से ही किया गया है, उदाहरणार्थ हर्पवर्द्धन के लिए केवल ' ह ' का प्रयोग किया गया है। इससे कभी कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि लेखक का तात्पर्य किस्रसे है ?

३—इस काल पर विचार करने के लिए संस्कृत के और भी प्राचीन गंभों से सहायता मिलती है। बाए।भट्ट-रचित 'कादं-षरी' से, जो कथा साहित्य की श्रेटठ छात्यों में से है, इस समय की सामाजिक सभ्यवा तथा धार्मिक परिस्थिति पर चहुत ही प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक में मोरेश्चर रामचंद्र काले द्वारा संपादिन. चबई से प्रकाशित, 'काद्बरी' के संस्करण का उपयोग किया गया है। ४—श्रीहर्ष-रचित प्रियद्शिका, 'ग्रह्म चली' तथा 'नागानंद'
नामक नाटकों से भी हर्षकालीन सभ्यता-संस्कृति के विषय में
कम सहायता नहीं मिलती। इनका भी उपयोग त्रावश्यकताेनुसार इस पुस्तक में किया गया है।

#### (ख) चीनी ग्रंथ

१—चीनी यंथों में मुख्य हुनसांग का यात्रा विवरण है।
यह पुस्तक भी 'हर्षचिरत' की भाँति उस समय का इतिहास
तिखने के लिए एक अमूल्य साधन है, तथा राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति से धनिष्ट परिचय प्राप्त करने
के लिए अनिवार्य है। यह विवरण चीनी भाषा में सी यू-की के
नाम से प्रसिद्ध है और इसका अनुवाद अंग्रेजो भाषा में सेमुएल वील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से टॉमस
वाटर्स ने किया है। इस पुस्तक में वाटस-छत संचित्त अनुवाद,
'आन युवनच्वांग' ( ओरियेंटल द्रांसलेशन फंड, न्यू सीरीज
जिल्द १४, लंदन १६०४) काम में लाया गया है। पाद-टिप्पिखयों
में जहां कहीं भी 'वाटर्स' लिखा गया है, वहां इसी प्रथ से
अभिप्राय है।

२—हिनसांग की जीवनी चीनी भाषा में उसके एक मित्र ही-ली ने लिखी थी। मृलप्रथ का अंग्रेजी में अनुवाद वील ने "दि लाइक आक हेनसांग" (नवीन संस्करण, लंदन १६११) के नाम से किया है। इस जीवनी से हेनसांग के याप्राविवरण द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति होती है। इस अंथ में इस पुस्तक का उल्लेख केवल 'जीवनी' के नाम से किया गया है।

३—इिंसग का यात्राविवरण भी इस काल के इतिहास के लिए विशेष महत्व का है। मूलप्रंथ चीनी भाषा में है और उसका अनुवाद विख्यात जापानी विद्वान तककृषु ने 'ए रेकर्ड आफ दि वुद्धिष्ठ रिलिजन' के नाम से ( अक्सफोर्ड, रैन्ट्र ) किया है। चीन के अनेक सरकारी इतिहासों से भी इस समय के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें मालूम होती हैं। पर इनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ है; अतः इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका।

#### (ग) अन्य उप प्रस्ण

प्राचीत शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राओं से भी तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्य के निर्णय में भारी सहायता मिनती है। इस प्रंथ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्य शेय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित प्रंथों में मिलता है:—

१—म्रार्कियालाँ जिंकल सर्वे त्राफ इंडिया, वाविक रिपोर्ट्स फलकत्ता।

२—म्राकियाल जिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, इंस्टर्न सर्किल, कलकत्ता।

३—ऋार्कियालॉ जिकल सर्वे आक्र मैसूर, वार्षिक रिपोर्ट । ४—एवित्राफिआ इडिका ।

५—फ्लीट—कॉर्पस इंसक्रिप्टियोनुम्, इडिकारम्, जिल्द ३, गुप्त इंसक्रिपशंस ।

६—फ़्लीट—डाइनेस्टीज श्राफ दी कनारीज डिस्ट्रिक्टस्। ७—प्रो० पद्मनाथ् भट्टाचार्य—कामरूप शासनावली। ५—ऐलन—गुप्ता-काइंस।

६ — कैटेलॉग आफ काइंस इन दि इंडियन म्यूजियम।
१० — जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी।
११ — कनिघम — काइंस आफ मिडिएवल इंडिया।

#### नवीन सामग्री

### (क) पुस्तकें

े १—ग्ररवमुथन—दि कावेरी, दि मौखरिज, एंड दि संगम एज।

२—श्रोका (गौरीशंकर हीराचंद)—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति।

३—कीथ—हिस्ट्री आफ कासिकल संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत हामा।

४—कुमारस्वामी—हिस्ट्रे आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट

४ - चंदा (रमाप्रसाद) - गौड़राजमाला।

६-जायसवाल-इंपीरियल हिम्ट्री आफ इंडिया।

🚁 🎍 - जुनो डुने इज - एंश्यंट हिस्ट्रो आफ दि डेक्कन।

५—टी० राजगोपालन—पल्लवाज ।

६—नारिमन, जैकसन ऐन्ड श्रोगडन—पियदर्शिका वाइ हर्ष (भूमिका)।

१०-पनिक्कर-श्रीहर्ष आफ कन्नौज ।

११-पीरेज-दि मौलरिज।

१२—फ़र्कुहर—आउटलांइंस आफ़ दि रेलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया।

१३—बसाक (राधागोविंद)—दि हिस्ट्री स्त्राफ नॉर्थ-ईस्टर्न इंडिया।

१४—वनर्जी (राखालदास)—दि एव आफ दि इंपोरियल गुप्तज।

१८—भंडारकर (रमाकृष्णगोपाल)—श्रली हिस्ट्री आफ दि डेक्कन।

१६—मजुमदार (रमेशचंद्र)—श्राउटलाइंस आफ ऋली इंडियन हिस्ट्री ऐन्ड सिविलिजेशन। चीन के अनेक सरकारी इतिहासों से भी इस समय के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें मालूम होती हैं। पर इनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ है; अतः इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका।

#### (ग) अन्य उप करण

प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राओं से भी तरकालीन ऐतिहासिक तथ्य के निर्णय में भारी सहायता मिनती है। इस प्रंथ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्य शेय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित प्रंथों में मिलता है:—

१—म्यार्कियालाँ जिंकल सर्वे त्राफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्टेंट्र कलकत्ता।

२—आर्कियालां जिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, ईस्टर्ने सर्किल, कलकत्ता।

३—त्रार्कियालॉ जिकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक रिपोर्ट । ४—एपित्राफित्रा इडिका ।

५—फ्लीट—कॉर्पस इंसिक्किप्टियोतुम्, इडिकारम्, जिल्द ३, गुप्त इंसिक्किपशंस ।

६—म्लीट—डाइनेस्टीज आफ दी कनारीज डिस्ट्रिक्टस्।
७—प्रो० पद्मनाथ् भट्टाचार्य—कामरूप शासनावली।
८—ऐलन—गुप्ता-काइंस।

६ — केंटेलॉग आफ काइंस इन दि इंडियन म्यूजियम। १० — जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी। ११ — कनियम — काइंस आफ मिडिएवल इंडिया।

## वर्णानुक्रमिक सूची

· . . . .

२७२; २७३ श्रच्पटल २५५, २५६ श्रधूतं **त्र्राजरावती** . १३६, २४६ २६४, ४०६, ४१०, ४११, ४१४, ४१४ ग्रजन्ता . २६७ ग्रध्यज्ञ . 88 ग्रनन्त वर्मा श्रंकोर वट ४२८ श्रंदाराव २२५, ३१७ ्रे ब्रन्त्येष्टि किया · .. ३08 श्रक्षह का लेख १३, १७, २३, २४, ७२, ८१, ३२१ श्रमोना का ताम लेख . ૪૬, દરૂ श्रभिधर्भ कोष 35.8 **ऋयोध्या** · १६१ **अरवमुथन** १६; २१ त्ररिकिण (एरण) 4, 78? श्रहणाश्व (श्रर्जुन) २०७, २४६, २१० ब्राल्टेकर (प्रो॰) ११४, ११६ ग्रालिन का दानपत्र ३४, १२३ ग्रवन्ति (राज्य) 38 ग्रवन्ति (सन्धि विग्रहिक) २६० अवन्ति वर्मा १५, १७५ अवलोकितेश्वर (बोधिसत्व) **58, 54** त्रशोक . २११ ऋश्वघोप

. ३६१

१७ - मुकर्जी (राघाकुमुदं) - हर्ष।

१द—मुकर्जी (प्रमातकुमार) —इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐन्ड दिकार ईस्ट।

१६-मारेज-करंबकुत ।

२०—ाय वाधुरो—योलिटिकल हिस्ट्री आफ एंश्वंट इंडिया।
२१—वैद्य (चिंतामिष विनायक)—मिडिएवल इंडिया।
२२—मुन्नवियन—हिस्ट्री आफ आंध्र।

२३ — स्वय — अर्लो हिस्ट्रो आफ इंडिया—चतुर्थ संस्करण । २४ — हालदार (असिव कृपार)— अजता।

### (ख) पत्रिकाएं

१—जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी।
२—जर्नेल आफ दि वि ार ऐन्ड उड़ीसा रिसच सोसायटी।
३—जर्नेल आफ दि आंध्र हिस्टा रिकल सोसायटी।
४—कार्टेली जर्नेल आफ दि मिथिक सोसायटी।
४—इंडियन हिस्टारिकल काटली।
६—इंडियन ऐन्टिक्वेरी।

७ -- ऐनल्स आफ दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ।

# वर्णानुक्रमिक सूची

| श्रज्ञपटल                       | २७२; २७३                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| त्र <b>भू</b> त                 | २नन, २न६                                |
| ग्रजिरावती                      | े १३६, २४६                              |
| त्रजन्ता                        | २६४, ४०६, ४१०, ४११, ४१४, ४१४            |
| ग्रध्यज्ञ                       | ः . <b>२६७</b>                          |
| त्रनन्त वर्मा                   | ·                                       |
| श्रंकोर वट                      | ४२=                                     |
| श्रंदाराव                       | २२≔, ३१७                                |
| न्त्रिन्त्येष्टि किया           | ३०६                                     |
| श्रमसङ्का लेख                   | १३, १७, २३, २४, ७२, ८१ <sub>,</sub> ३२१ |
| श्रमोना का ताम लेख              | ४=, ६३                                  |
| त्रभिधर्म कोप                   | 938                                     |
| त्र्ययोध्या .                   | १६१                                     |
| <b>अरवमुथन</b>                  | १६; २१                                  |
| ग्ररिकि <b>ग</b> (एर <b>ग</b> ) | ४, २६१                                  |
| श्रवणारव (श्रर्जुन)             | २०७, २४८, २१०                           |
| द्याल्टेकर (प्रो॰)              | ११४, ११६                                |
| ग्रलिन का दानपत्र .             | ३४, १२३                                 |
| श्रवन्ति (राज्य)                | ३१                                      |
| ग्रवन्ति (सन्धि विग्रहिक)       | २६०                                     |
| <b>अवन्ति वर्मा</b>             | • १५, १७५                               |
| श्रवलोकितेश्वर (बोधिसत्व)       | <b>=ਲ, =</b> ਲ                          |
| ग्रशोक                          | ્ ર્                                    |
| ग्रश्वयोप                       | ३३६                                     |
|                                 | • •                                     |

४४० ] इर्षवर्छन

२७२ श्रष्ट कुलाधिकरण २० **अ**धीर गढ़ की मुहर ग्र**हिछत्र** १६१ श्रं गछेद २७४ श्रंशुवर्मा १४६, १४०, २६४ **ऋाग्रहारिक** २७१ **VOE** त्रात्महत्या की प्रधा श्रादित्यवर्द्धन ६३ ११, १२ ऋादित्यवर्मा श्रादित्यसेन १३ ऋाय के सा**धन** २७४ २७४ श्राय-व्यय श्रायुक्तक २६७ ग्रायुर्वेद ७७, ३६४ श्रार्थिक श्रवस्था . ३११,३१६-३२६ श्रार्थं देव ३८१ श्राय मंजुशी-मूल-कल्प (देखिये मंजुश्री-मूल-कल्प) **ग्रा**र्थं**स्**र ३६६ श्राहत (जैन) 330 श्रासंग ३६१ ग्रान्ध १३, १६, ४० इत्सिंग २२२, २३४, २६८, ३१४, ३२४ ३२४ ३४२, ३६६, ४२४, ४२७ 🐠 इन्द्र थ3 १ इन्द्रश्री भगवान लाल १४६, १४१, १४३ इलाहाबाद का लेख १०१,११४ ईशान (भाषा कवि) ३८६ **इंशानपुर** ४२७

| व सानुकामक | सुचा |
|------------|------|
| -          |      |

F 848 ~ =, १३, १४, १६, २४, ४४, ४०, ३२=

१२, १३, १८, १६ ईश्वर वर्मा ३०, १६२, ३८० ా:उञ्जयिनी (उज्जैन) उत्तरापथ **उ**त्तरापयेश्वर **उद्यगिरि** उदित उद्यान उद्योतंकर उपनिवेश 🗸 उरम (हजारा) ं रूपिट्रंग हासेन एलन **पे**श्वर कारणिक ऐहोड़े का लेख ३७, १०६, ११३, ११४, ३४८, ३८७ स्रोडू (उड़ीसा) श्रोपनिपदिक -क-च ં ૿ૺૺૡૻૺઌ<u>ૺ</u> कज़्विर कजंगल

कजूर-तंजूर कंचुकी ं नेथा साहित्य कदम्ब-कुल २०, ४४, ४६

डैशानं वर्मा

कित्धका (सांकाश्य)

क्रिंघम

कपिलवस्त कपिशा

१३८, १४४, १४६. १६०, १६१, १६२, १६६

| 1              | <b>इ</b> षे <b>ब</b> द्धंन       |
|----------------|----------------------------------|
| <b>उ</b> वर्षं | ४ <b>१,४३, ४४,</b> १४४, १४६, १४७ |

कर्ण सुवर्ण करनिक

४५२

करंघम (स्मार्त) कलचुरि राज्य

कल्ह्य कला पद्धति (मधुरा, गुप्त, पह्लव)

कलिंग (मध्य जावा) कांची

काणाद

कादम्बरी

कान्य कुञ्ज (कन्नौज) कापालिक

कापालिकेश्वर

कापिल काबुल

कामदेव कामरूप

कामसूत्र (वात्स्यायन) कारकोट वंश

कालिदास

काच्य

कुमार जीव धमाच

भीय (श्रार्थर वेरीडेल)

किट

कची

कावेल एएड टामस

काश्मीर

काशिका वृत्ति

<del>४४, ४४, ४६,</del> ४७, १४७, २२६

१०१, ११६, ३८४, ३८६

२७२

338 .-

38

४२६

३७=.

338

33%

334

338

२२२

338

30

१४४

**ፍ**ዲ የሂሂ, የሂወ

४०६, ४१०, ४११

३८०, ३८१, ३६६,

६, १२,३१०

334 ४०, १४४, 330 २० ४२४ ११८, ३८७, ३६७, ३६५

३६१, ३५४,

२५०, ३६५

| <b>न</b> खीतु                      | क्रसिक सूची [ '४४३ |
|------------------------------------|--------------------|
| कुत <b>ल</b><br>उ                  | ६४, १७२,           |
| कँदुज                              | ्रव्य <u>्</u>     |
| कवेर                               | 338                |
| े कुमार गुप्त (प्रथम)              | २, २६=             |
| " (द्वितीय)                        | २                  |
| " (तृती)                           | १४, २०, २४, ४०     |
| कुमार (देवता)                      | 388                |
| कुमारगुप्त (इर्षमित्र)             | ७२, १००            |
| कुमारदास                           | ४०१                |
| कुमारराज                           | १०२, २२७           |
| कुमारस्वाम <u>ी</u>                | ४०८, ४०६, ४१६      |
| कुमारामात्य                        | २६३ त्रागे         |
| ्रिकुमारिल मष्ट                    | २०२, २४४, ४०४      |
| कुरंगक                             | હંદ                |
| कुलीन समाज का जीवन                 | २६२,               |
| कु-लू-टो <b>(कुल्लू</b> )<br>कुषाय | 8<br>87.E          |
| कुशानगर<br>कुशीनगर                 | <b>१६</b> १        |
| कृष्ण (हर्ष-भाता)                  | 7£ <b>₹</b>        |
| कृष्णगुप्त                         | <b>२३,</b> २४      |
| केशल <del>ुँ च</del> क             | ३३१                |
| कोंगोव                             | १४८, २२४,          |
| कौटिल्य                            | २६=,               |
| कौनुदी महोत्सव (नाटक)              | ११                 |
| कौशांबी                            | १६१                |
| क्विलहान क                         | ११, मन             |
| . च्निय                            | रून्ध्र, रून्ह     |
| <del>च्</del> परणक                 | ३४४, ३४८           |

| लोतान लोतत लोतत ने सेरण, विदेसले का तेल विदार गंधार श्रम्भ गंधार श्रम्भ ग्रमति श्रम्भ ग्रमति श्रम्भ ग्रमति श्रम्भ ग्रमति श्रम्भ ग्रम स्था ग्यम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्थ स्थ ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्था ग्रम स्थ स्थ ग्यम स्थ स्थ ग्रम स्थ      | SKB ]                     | इप्वद्वेन.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| खोतान खोत्त का तेख  गरेमन्ने का तेख  गरेमन्ने का तेख  गर्मा गांधार  गरंधार  ग  | <b>खरग्रह</b> ्           | । - ए इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| गरेमन्ने का तील  गरा  गरा  गरा  गरा  गरा  गरा  गरा  गर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | `खोतान                    | ं २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| गरेमन्ने का तेख  गरा  गरा  गांधार  ग्रेस  ग  |                           | ३१७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| गंधार श्रथ्य गंधार श्रथ्य ग्रेयांति श्रथ्य ग्रेयांति श्रथ्य ग्रेत (उत्तरकालीन) श्रित कला श्र०६-४१६ ग्रेत (मग्ध) श्रुत सम्राप्य श्रुत सम्राप्य श्रुत सम्राप्य श्रुत सम्राप्य श्रुत स्राप्त स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गदेसन्ने का लेख           | ११७, १२० 🐔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| गांधार  गुज्यसंति  गुज्र (उत्तरकालीन)  गुप्त कला  गुप्त कला  गुप्त (मगुष)  गुप्त समाट वंश  गुजर  | ्गया 👚                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गुर्णमति  गुत (उत्तरकालीन)  गुत कला  ग  | गांघार                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गुप्त (उत्तरकालीन)  गुप्त कला  गुप्त कला  गुप्त कला  गुप्त कला  गुप्त विद्याद वृंश  गुप्त विद्याद वृंश  गुप्त विद्याद वृंश  गुप्त विद्याद वृंश  गुप्त विद्याद  गुप्त विद्य  | गुग्मित                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गुप्त कला  गुप्त (मग्र्य)  गुप्त सम्राट वंश्व  गुप्त सम्राज्य  | गुप्तं (उत्तरकालीन)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ग्रेस (मग्ध)  ग्रेस समाद वंश  ग्रेस समाव  ग्रेस समाव  ग्रेस समाव  ग्रेस समाव  ग्रेस समाव  ग्रेस समाव  ग्रेस स्था  ग्य स्था  ग्रेस स्था                                                                                                     | ेगुप्त केला               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गुप्त सम्राप्ट वंशाः<br>गुप्त सम्राप्ट वंशाः<br>गुप्त सम्राप्ट वंशाः<br>गुप्त सम्राप्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गुत सामान्य गुजैर गुजैर गुजैर गुजैर गुजैर गुजैर गुजैर गुजैस गुजैस गोपराज थ, २६० गोपराज थ, २६० गोमाता की पूजा गोविशान गोह (समुद्राश्रय) गोह (समुद्राश्रय) गोह वंश गंग कंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुत समाद वृश्             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| गुजैर  ग  | ग्रस सामाज्य              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गुजँर गुरुकुल गोपचन्द्र गोपराज थ, २६० गोमाता की पूजा गोविशान शहर गोह (समुद्राश्रय) गोह वंशा गंग वंशा गंग वंशा गंगाली (धीरेन्द्र चन्द्र) गंजाम का लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्युणभद्रः 👙               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~~<br>~ |
| ग्रेप्सुल<br>गोपचन्द्र<br>गोपराज<br>गोमाता की पूजा<br>गोविशान<br>गौड़ (समुद्राश्रय)<br>गौड़पाद<br>शुः<br>गौड़ वंशा<br>शुः<br>गंग वंशा<br>गंग वंशा<br>स्ट्र<br>गंग वंशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुजैर                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गोपराज  श्रेत्र गोपराज  श्रेत्र गोमाता की पूजा  श्रेत्र गोविशान  श्रेत्र गोह (समुद्राश्रय)  श्रेत्र गोह वंश  श्रेत्र गंग कंश  गंग वंश  गंग वंश  गंग वंश  गंग वंश  श्रेत्र गंग वंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गुरुकुल                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| गोपराज  गोमाता की पूजा  शेक्ष्य  गोविशान  शेक्ष्य गोड़ (समुद्राश्रय)  शेक्ष्य गोड़ वंशा  शेक्ष्य गोड़ वंशा  शेक्ष्य गंग कंशा  गंग वंशा  गंग वंशा  गंग वंशा  शेक्ष्य गंगाली (धीरेन्द्र चन्द्र)  गंगाली (धीरेन्द्र चन्द्र)  गंजाम का लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोपचन्द्र                 | * * 7 * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| गोनिशान १६१<br>गोड़ (समुद्राश्रय)<br>गोड़पाद १८५<br>गोड़ वंश १४, १६, २७, ४१<br>गंग कोंड (चील)<br>गंग वंश १६, २७, ४६<br>गंगा नदी ३४३, ३७४<br>गंगाली (धीरेन्द्र चन्द्र) २६, ३०, ६% ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोपराज                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गाविशान  गौड़ (समुद्राश्रय)  गौड़ पाद  शुरु गौड़ वंश  १४, १६, २७, ४१  गंग कंश  गंग कंश  गंग कंश  गंग कंश  गंग कंश  गंग कंश  रह, ३०, ६२, ६३  गंगाली (धीरेन्द्र चन्द्र)  गंजाम का लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोमाता की पूजा            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गोह (समुद्राश्रय) शोह (समुद्राश्रय) शोह वंश : १४, १६, २७, ४१ गंग कींड (चीता) गंग वंश : १६ गंगा नदी : ३४३, ३४४ गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) : २६, ३०, ६५, ६३ गंजाम का लेख : ६६, १०७, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गौड़पाद १८०५<br>गौड़ वंश १४, १६, २७, ४१<br>गंग कींड (चींता) १६<br>गंग वंश १५६<br>गंगा नदी १४३, ३७४<br>गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) २६, ३०, ६५ ६३<br>गंजाम का लेख ६६, १०७, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गौड़ (समुद्राश्रय)        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गीहः वंशः १४, १६, २७, ४१<br>गंग कींड (चीता) ३६<br>गंग वंश ४६<br>गंगा नदी ३४३, ३४४<br>गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) २६, ३०, ६५, ६३<br>गंजाम का लेख ६६, १०७, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गौड़पाद                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| गंग वंश<br>गंग वंश<br>गंगा नदी<br>गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र)<br>गंजाम का लेख<br>सहस्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गौहः वंशः                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गंग वंश १६<br>गंगा नदी ३४३, ३७४<br>गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) २६, ३०, ६५, ६३<br>गंजाम का लेख ६६, १०७, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गंग क्रोंड (चौता)         | and the second s |         |
| गगा नदा ३४३, ३७४<br>गगाली (धीरेन्द्र चन्द्र) २६, ३०, ६५, ६३<br>गजाम का लेख ६६, १०७, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गंग वंश                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गंजास का लेख<br>सहस्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गंगा नदी                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| गंजाम का जेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| THE PLANT OF THE PARTY OF THE P | गंजाम का लेख              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ग्र</b> वर्मा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| But you have seen              | त्रण्तिक्रमिक सूची | [ 8xx              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| ग्रामशासन                      | • •                | २६६                |
| चन्द (रमा प्रसाद)              |                    | . <b>१</b> ≒३      |
| चन्द्र                         |                    | 35                 |
| चन्द्रगुप्त (प्रथम)            |                    | १२                 |
| चन्द्रगुप्त (द्वितीय)          |                    | १२, १३             |
| चन्द्रपाल                      |                    | ् ३ <i>७७</i>      |
| चन्द्रमुख वर्मा 🕟              |                    | <b>አ</b> ጀ         |
| चमक का ताम्रलेख                | व                  | रुद्य              |
| चम्पा                          | •                  | े ४१, ४२६          |
| वाच                            |                    | . 38               |
| चाचनामा 🕆                      |                    | . 88               |
| ्रचाट-भट                       |                    | २७३, ४३६           |
| चालुक्य                        | ( ¥_)              | १४, ३२             |
| चिकित्सा विज्ञान               |                    | . २७४, <i>३६२</i>  |
| चित्रकला (श्रजन्त<br>चित्रांकन | ा, खित्तन वायल)    | <i>8</i> 98<br>898 |
| चिनभुक्ति                      |                    | १५≂                |
| चीन श्रीर भारत                 | का संबंध           | चश्ठ-चन्न          |
| चुड़िक                         | .,                 | ३३२                |
| चे-क                           |                    | . የ ሂ ፡፡           |
| चंडिका                         |                    | ३३६                |
| जमोटि (जेजाक ३                 | युक्ति) .          | १६४                |
| जयदेव े                        |                    | <b>1</b> %0        |
| जयनाग                          |                    | १४, ४३, १७७        |
| <b>लयसे</b> न                  |                    | . १६⊏              |
| जयादित्य वामन                  |                    | ३६६                |
| जातकमाला                       |                    | ३६६                |
| ् जातिमेद                      |                    | २००-२६७            |
|                                | • •                |                    |

| ४४६ ]                         | <b>ह</b> षेवद्धेन                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| न्तयसवाल (काशी प्रसाद)        | े.<br>रे, ४, ६, ८, १४, १४, २३, २७                      |
| <b>ा</b> लंघर                 | रेन, रेंह, ४६, ६२, २०२, ३७२                            |
| बावा                          | १४८, २२३, ३३४                                          |
| जिन्मित्र                     | <b>४२६</b> ट                                           |
|                               | <b>ँ</b> इ७७                                           |
| जीमूत वाइन                    | २४१                                                    |
| ं जीवनी                       | ४४, ७४, मन, १०४, १४८, १४६,<br>१४६, १६८, १६८, १६६, २०४, |
| जीवितगुप्त (द्वितीय)          | २०७, ४४४                                               |
| ज्लियन                        | १६, २०                                                 |
| जैन                           | २ <b>२</b> ६                                           |
| जौनपुर का लेख                 | ३३१, ३३२, ३४७, ३४८                                     |
| शानचन्द्र .                   | १६, ३३                                                 |
| -                             | ইও ত                                                   |
| हुव इल (जुभो)                 | ४६, ११३                                                |
| तच्चशिला                      | १५५                                                    |
| तथागत गुप्त                   | 8                                                      |
| तस्कुर्घान                    | 3 <i>१७</i>                                            |
| ताम्रलिप्ति                   | १४३, ३१२, ३२४                                          |
| तारक                          | ३३८                                                    |
| वारिक<br>तासकन्द              | 323                                                    |
| तियेरा ताम्रपत्र              | <b>बे</b> बे                                           |
| तीर्थंकर                      | ३२०                                                    |
| तीर्थं यात्रा .               | 34814                                                  |
| जाप यात्रा                    | 388                                                    |
| त्रिपाठी, रमाशंकर<br>त्रिपिटक | <b>१</b> ३, २१, १४७                                    |
| ग्नापटक<br>तुरुहक             | 2 k3                                                   |
| तैत्वं ग                      | १३४                                                    |
| 410.4                         | र१६, २२०                                               |
|                               | • • • • •                                              |

| वसांनुक्रमि                                  | कस्वों । ४४७                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| तोरमाण                                       | 8                                      |
| थानेश्वर                                     | <b>३</b> २३                            |
| दत्त                                         | F                                      |
| ः दग्ड पाशाधिकरग                             | २७०                                    |
| दराड न्यवस्था                                | २७४-२७७                                |
| दगङी                                         | ४०३, ४०४                               |
| दद्द (द्वितीय)                               | ३७, १६४                                |
| दर्पशात                                      | १००                                    |
| दरवारी जीवन                                  | २६२                                    |
| दामोदर गुप्त                                 | १३, १४, १६, १७, २४                     |
| दामोदरपुर का लेख                             | २६म, २६६, २म७, ३२३                     |
| दाहिर                                        | . 80                                   |
| ्रियम्बर (जैन)                               | १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १  |
| दिवाकर मित्र                                 | १६२, १६४, २१२, २४२, ३७ <i>५</i><br>२६४ |
| दिविरपति                                     | <i>२५४</i><br><b>७७५-३७</b> % .        |
| दिन्य-परीज्ञा (श्रग्नि-जन-वुला-विष)<br>दीवजी | 38                                     |
| दावजा<br>दुर्गी                              | 35 <i>5</i>                            |
| दुगा<br>दुर्तम वर्द्                         | ४०, १४४                                |
|                                              | <sup>० र</sup> , १८८<br>२६३            |
| दूतक<br>देवगुप्त                             | <b>ξ</b>                               |
| देव वर्नक का लेख                             | १६, २०, २६                             |
| देवी                                         | ₹४०                                    |
| द्रोग सिंह                                   | ३२                                     |
| धरहेन (प्रथम)                                | ३२                                     |
| घरसेन (द्वितीय)                              | ३३                                     |
| धरसेन (चतुर्य)                               | ३३                                     |
| धर्म ( ब्राह्मरण, जैन, बींद )                | ३३२-३५६                                |
|                                              | •                                      |

४५५ ] धमकीर्ति ४००, ४०४ धमेपाल ३६६, ६७६, ४००, ४०६ धर्मदास धर्मशास्त्री धर्म(संह धमौदित्य (शीलादित्य) धार्मिक श्रवस्था धार्मिक वाद-विवाद ૨૪૪, ૨૪૪, ૨૬૬ धार्मिक असहिष्पुता ध्रुवभष्ट (ध्रुवसेन) ३४, ३६, १०७, १०८, १६३, १८६ नगर नगवा का दानपत्र नगर श्रेन्ठी नखद्दन नरवलि नरसिंह गुप्त नरसिद्द वर्मा नवग्रह नमेंदा का सीमाप्रान्त नागानन्द (नाटक) १३४, २४१, २४२, ४४४ नागाजन नागार्जनी लेख नाटक नारिमन जैक्सन तथा आग्डेन २३४, २४३, २४४, नालन्दा ३६६; ३७०-३७६, ४१३ नालन्दा की मोहर १७, २१, ४४

निधानपुर का लेख

निर्मद का लेख

380

४३, २६८

338-3X=

२५१-२५५

१४४ 3**3**, 34

ইউ০ ६३

380

ୃଷ୍ଟ

४२

३४०

२६१

१६

३८३-

१७, ४४, १४४, १६१, २१०, २८४

30, 888

| 1                                             |      |             |
|-----------------------------------------------|------|-------------|
| षणानुक्रांमक स्वी                             |      | 8X E        |
| निग्रैन्थ                                     |      | इड्१        |
| निर्धात                                       |      | १६२         |
| निर्वासने-दर्शंड                              |      | २७४         |
| िनिविधमें े                                   |      | 398         |
| नीलपट                                         |      | २६६         |
| नेपाल                                         | १४=  | -१४४        |
| नौधारी का दान पत्र                            | 34   | 309-        |
| म्याय शास्त्र                                 | ३६०, | ३⊏६         |
| वंचंगोड़ १०६, १३०, १३१,                       | १३३, | १३४         |
| <b>पंच</b> यज्ञी                              |      | ३४३         |
| <b>पंच</b> विद्या                             |      | ३६५         |
| पतंजिल                                        |      | ३६६         |
| निकट                                          |      | १२६         |
| परमार्थं                                      |      | २१⊏         |
| परिव्राजक समुदाय                              |      | ź&X         |
| परिव्राजिका                                   |      | ३३१         |
| परोपकारी संस्थाएँ (स्तूप, मठ, अमेशाला स्नादि) |      | २०३         |
| पर्दे की प्रया                                |      | ३०६         |
| पर्वेत                                        |      | १४          |
| <b>प</b> शुंत्रित                             |      | ३४०         |
| पहनाया                                        | £88. |             |
| पांचरात्रिक                                   |      | ३३१         |
| ्र पाटलिपुत्र                                 |      | <b>२</b> २२ |
| पाणिनि                                        |      | ३६४         |
| पारु भिन्नु                                   |      | ३३१         |
| पाराशरी                                       |      | ३३१         |
| परियान                                        | 22.  | १६०         |
| पाशुपत                                        | ३३४; | ४०४         |

| <b>४६०</b> ]               | ह <b>पंच</b> र्द्धन                        | cá                |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| पी-लो-शन-ना                | १६१                                        |                   |
| पुनाक                      | <b>የ</b> ሂሂ                                |                   |
| <b>पु</b> गड़्व <b>द</b> न | २३, <b>२४,</b> १४३                         |                   |
| पुराण                      | ३६२, ३८३                                   | 1<br>موجود و مرجو |
| पुरगुप्त                   | .3                                         |                   |
| पुराणों का पाठ             | <b>३</b> ८३                                |                   |
| पुरोहित                    | २६६, २६७, २६६                              | 1                 |
| पुलकेशी द्वितीय            | ३७, ५१, ४३, ४६, १०८, १०६,                  |                   |
|                            | १११, ११७, ३२२                              |                   |
| पुष्तपाल                   | २७०, ३१६                                   |                   |
| पुष्यभूति                  | १८, ३१, ६४, २४८                            |                   |
| पुप्यमित्र                 | भ                                          |                   |
| पूर्ण वर्मा                | <b>ર</b> ્ક                                |                   |
| पेशावर                     | २२२                                        |                   |
| पोनी (भागडी)               | <i>६</i> ,१                                |                   |
| पौराणिक                    | ३३१, ३४१                                   |                   |
| प्रकटादित्य                | ६, १६                                      |                   |
| प्रकृतिपूजन                | ุรุซิม                                     |                   |
| प्रज्ञाकर                  | ३                                          |                   |
| प्रतिनर्तक                 | ६६२                                        |                   |
| प्रथम कायस्थ               | ঽ৩০                                        |                   |
| प्रभाकर                    | ४०४                                        |                   |
| प्रमाकर वर्द्धन            | २१, ६६, <b>६</b> ७, ७२, ७६, ७७, ⊏२,<br>१३⊏ | 1                 |
| प्रभामित्र                 | ર હા                                       |                   |
| प्रभावती                   | १२                                         |                   |
| प्रयाग का महादान चेत्र     | २०३, ३४४                                   |                   |
| प्रज्ञाकर                  | ४२४                                        |                   |

ि ४ई१ वणानुक्रमिक सूची হ্হদ <sub>૧૩૪,</sub> ૨૪૦, ૨<sub>૪૧,</sub> ૪૪૫ ३६१, ३६४ प्रान्तीय शासन ४१, २६८, २६६ प्रियद्शिका 頭角頭 २१७, २७६, २८६ फ़रीदपुर का लेखां ३७५ २७४ फर्कुहर **फा**ह्यान फ़्रीजदारी का कानून फ़्रीजदारी का शासन फ़ीजी तथा दीवानी कर्मवारी १६, २•, <sup>३५,</sup> १११, ११२, ३६० ४७, ६५, १७४, १७६, १५३, १६१, प्रयूरर फ़्लीट २५५ बद्धा १२१, १३०, १५३ वनजी, राखालदास 3,७≒ ۲٤, ۲۶۲, ۶۴۲, ۶۳۶, ۲۶۶, वनर्जी (त्राद्रीश चन्द्र) २४६, २४६, २४६, ४३३, ४३७ **રૂ** १३ वनारस वंस सेरा का लेख <u>३</u>१७ १४, ४२, ४४, ६८, १०८, १४४, १७८, वर्त (ग्रार्०) २६२, २७०, ३३४ वलख न्साक, (ग्रार० सी०) १७६, १८४ ٢٧, ٢٥, ٦٤, ६६, ٧٤, ٤٤, ٤٧, ٤٤, ٤٠٠, १२८, १२८, १३६, १३७, १४७, १४४,१६६, वसाद की मुहर १७२, १७४, १८२, १६३, २०४, २३६, নাযা

#### हर्षवद्धन

|                             | ३६ <b>७, ३८३, ३८४,</b> ३८४, ३८७,<br><b>३६४-४०१, ४०३,</b> ४१६, ४४४ |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| बार्नेट                     | ४३, १७७=                                                          |
| बालादित्य प्रथम             | . १६, २५                                                          |
| बालादित्य द्वितीय           | ٧, १६,                                                            |
| बील                         | २२६                                                               |
|                             | <b>₹</b> ३ <b>०</b>                                               |
| बुद्ध के शरीरावयव           | · 3                                                               |
| <b>बुद्रगुत</b>             | ·                                                                 |
| बूलर                        | १३८, १४६, १७४, २२७                                                |
| वेवर प्रन्थ                 | <b>४२३</b>                                                        |
| बोधिवृत्त                   | . २२३ :                                                           |
| बोधिसत्व                    | 387                                                               |
| बोरो बुदुर मन्दिर           | ४२८                                                               |
| बौद्ध कला                   | <b>૪</b> ૧૨-૪૧ <b>૪</b>                                           |
| बौद्ध धर्म (चीन में प्रचार) | २१४ श्रागे, ४२२                                                   |
| बौद्ध धर्म की अवनित         | २४८, २४४, ३४४, ३४६                                                |
| बौद्ध धर्म श्रौर ब्राह्मण   | २ २४१, २४४                                                        |
| बौद्ध धर्म श्रीर शशांक      | १७१, ३४६                                                          |
| बौद धर्म श्रीर इर्ष         | २४१, २४४.                                                         |
| बौद्ध धर्म के सम्प्रदाव     | <b>३</b> ४१ <sup>.</sup> .                                        |
| बौद्ध मठ                    |                                                                   |
| नौद्ध शिक्ा। <b>मणा</b> ली  | ३६४ ग्रागे                                                        |
| बौद्ध साहित्य               | ३६०, ४०६                                                          |
| व्रह्म देय                  | . 398                                                             |
| व्रह्मपुर                   | - १६२                                                             |
| व्रह्म सिद्धान्त            | ୪୦६                                                               |
| बाह्य देश                   | २८०                                                               |
| नाझ्य धंग                   | २०१, २४४, ३४६                                                     |
|                             |                                                                   |

| व <b>र्</b> षानुः                  | क्रांगुक्तसूची 🕻 ४६३                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| न्नासण परिवाजक                     | . ३४४                                               |
| ब्राह्मण राजा                      | १६६                                                 |
| ब्राह्मण् सम्राज्य 🕖 🚓 👉 💸         | , বন্ধ                                              |
| बाह्मण अमण                         | २४४, ३६०                                            |
| ब्राह्मण् साहित्य                  | ३६०, ३६१, ३६४, ३६४, ३५०,                            |
|                                    | ३म१, ३म२, ३म३, ३म६, ४०४                             |
| ब्राह्मणों को दान श्रीर भोजन       | २५१, २८१                                            |
| ब्राह्मणों की पदवी                 | २प३                                                 |
| ब्राह्मणों की पूजा                 | -३४३                                                |
| ब्राह्मणों का लोभ                  | <b>२</b> =२                                         |
| ब्राह्मणों का सम्मान               | २८२                                                 |
| बाद्याणों का पड्यन्त्र (इर्प के वि | हद्द) २५४                                           |
| भक्ति                              | ३४४                                                 |
| भटाक 🐃                             | ३२                                                  |
| भट्ट शाली (एन० के०)                | * • * * <b>? !                                 </b> |
| भद्दाचार्य (पी० एन०)               | \$88                                                |
| भंदींच राष्य                       | ₹•                                                  |
| भंडार कर (डी० ग्रार०)              | . १३३, २०१                                          |
| भतृहरि                             | ३६७                                                 |
| भागवत                              | ३३१, ३३६                                            |
| भागवत धर्म                         | ३३६, ३३७                                            |

ब्राह्मणों की पदवी ब्राह्मणों की पूजा ब्राह्मणों का लोभ ब्राह्मणों का सम्मान - बुद्धाणों का पड्यन्त्र भक्ति भटाक भट्ट शाली (एन० वे भद्दाचार्य (पी० एन भंड़ींच राज्य भंडार कर (डी० अ भतृहरि भागवत भागवत धर्म ७२, ५०, ५६, ५५, ६१, १७३, भारडी १८१, १८४, १८६, १६२, २६५ ধ্, ২ই भानुगुप्तः भारत के विभिन्न लोगों की विशेषताएं ३१०, ३१३ भारवि ११६, ३८७

| भाविवेक              | ३६१                                 |
|----------------------|-------------------------------------|
| भाग                  | ३≒६                                 |
| भास्कर वर्मा         | १७, २१, ४४, १४७, १६०, २५४           |
| भिच्                 | <b>३૪</b> ૪                         |
| भिटौरा का देर        | ३२८                                 |
| भीटा की मुहर         | <u> </u>                            |
| भूत                  | <b>३</b> ३१                         |
| भूमिदा <b>न</b>      | २७४                                 |
| भूषण भट्ट            | ४०३                                 |
| भोगपति               | २६                                  |
| भोजन                 | २६५-३००                             |
| मकान                 | ३००-३०३                             |
| मजूमदार (रमेशचन्द्र) | <b>ર૦૬, ૧</b> ૧૫, ૧૨૦, ૧૨૪, ૧૨ેંહ,  |
|                      | १२८, १२६, १४४, १८३,                 |
| मंजश्री मूलकल्प      | ४, ५, २३, २७, २६, ४३, ६३, १४४, १६४, |
|                      | १७०, १७६, १८६, १८८, ४४३, ४४४        |
| मगघ                  | ४, ६, ५, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४०      |
| मधुवन का लेख         | ५०, १६८, २४४                        |
| मध्य एशिया           | ે ૪૨૧, ૪૨૨                          |
| मिखितारा             | १३६, २६४                            |
| मतिपुर               | १६२, २२३                            |
| मत्त विलास           | ४०१, ४०२                            |
| मथुरा                | <b>?</b> ६ <i>€</i>                 |
| मध्य देश             | १३१                                 |
| मयूर (कवि)           | ११७, ११⊏,२३२                        |
| मनोरंजन के साधन      | .३० <b>७, ३०</b> ८                  |
| मयूर शर्मा           | ሂሂ                                  |
| संस्करी              | ३३०                                 |

| महत्तर -                  | ` ইডই                                  |
|---------------------------|----------------------------------------|
| मह्त                      | ३०१, ३०२                               |
| ुमहादग्ड नायक             | ं २६४                                  |
| महाबोधि मन्दिर            | २३३, ४१०                               |
| महामारत का पाठ            | अर <b>३६</b> मं                        |
| महाभूति वर्मा             | 8ጆ ፡                                   |
| महायान :                  | ३४७-३४०                                |
| महाराष्ट्र                | . <b>३</b> ११                          |
| महाशिव गुप्त              | √₹०                                    |
| महासेन गुप्त              | १७, २०, २४, २६, २७, २६, ६७, ७२,        |
| महासंघिक                  | ં રેક્સ્ટ્રે                           |
| महेन्द्र वर्मा            | ४३, ३४६, ४०१, ४२७                      |
| महेश्वर पुट               | १६६                                    |
| माताः                     | ે રહેં-                                |
| मातंग दिवाकर              | <b>२३</b> २:                           |
| माधव गुप्त                | २४, २६, २७, ७२                         |
| माधव वर्माः               | .33                                    |
| माध्यमिक सम्प्रदाय        | ``\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| मायहसोर का लेख            | ६, ६१, २६०, ३३≕                        |
| मांसमज्ञ्                 | 3,00                                   |
| मालवराजः                  | २६, ७२, ७६, ५०, ५१                     |
| मिश्रित जातियां           | रमम                                    |
| भ मिहिर कुल<br>नीवांच्य   | ኢ, ଓ                                   |
| मीमांसा                   | ३६१, ३६०                               |
| नुकर्जी ( प्रभात कुमार )  | २१६, २२०                               |
| मुकर्जी (राघा कुमुद )     | १७, मह, ११४, १२७, १३४, १४६,            |
|                           | १७६, २४८, २७६, ३१६, ३२६                |
| मूर्तियां (बौद्ध, हिन्दू) | ३४८, ४१६                               |
|                           |                                        |

388 भाविवेक 328 भाग १७, २१, ४४, १४७, १६०, २८४ भास्कर वर्मा भिज्ञ 348 भिटौरा का ढेर 324 338 भीटा की मुहर 33? भूत , २७४ भूमिदान १०३ भूषण भट्ट भोगपति २६ भोजन २६८-३०० ३००-३०२ मकान मजूमदार (रमेशचन्द्र) २०६, ११५, १२०, १२४, १२७, १२८, १२६, १४४, १८३, मंजश्री मूलकल्प ४, ५, ६३, २७, २६, ४३, ६३, १४४, १६४, १७७, १७६, १८६, १८८, ४४३, ४४४ मगध ४, ६, ५, २०, २४, ३३६, ४३५, ४४० मधुवन का लेख ८०, १६८, २४४ मध्य एशिया ४२१, ४२२ मिखितारा १३६, २६४ म:तिपुर १६२, २२३ मत्त विलास ४०१,४०२ मथुरा 860kr-मध्य देश १३१ मयूर (कवि) ११७, ११८, २३२ मनोरंजन के साधन .300, 305 मयूर शर्मा XX सस्करी ३३०

## वर्षांतुकंभिकं सूची

| महत्तर -                  | र्७र                            |
|---------------------------|---------------------------------|
| मह्त                      | ३०१, ३०२                        |
| ्महाद्राड नायक            | ं∵- रह्×                        |
| ं महाबोधि मन्दिर          | <b>२३३,</b> ४१ <b>२</b>         |
| महाभारत का पाठ            | . <sup>.</sup> ३६≒∙             |
| महाभूतिः वर्मा            | ₩ <b>8</b> %                    |
| महायान :                  | - ३४७-३४०                       |
| महाराष्ट्र                | · <b>३</b> ११                   |
| महाशिव गुप्त              | . २० '                          |
| महासेन गुप्त              | १७, २०, २४, २६, २७, २६, ६७, ७२, |
| महासंधिक                  | 1343                            |
| महेन्द्रः वर्मा           | <b>પ્ર</b> રે, રેપ્રદ, ૪૦૧, ૪૨૭ |
| महेश्वर पुट               | १६६                             |
| माताः                     | ३०६-                            |
| मातंग दिवाकर              | २३२.                            |
| माधव गुप्त                | २४, २६, २७, ७२                  |
| माधव वर्माः               |                                 |
| माध्यमिक सम्प्रद्राय      | ३५०                             |
| मायडचोर का लेख            | ६, ६१, २६०, ३३५                 |
| मांसभव्गा                 | 3,00                            |
| मालवराजः                  | २६, ७२, ७६, ५०, ५१              |
| मिश्रित जातियां           | रुन                             |
| 👍 मिहिर कुल               |                                 |
| मीमांखा                   | ३६१, ३६०                        |
| मुकर्जी ( प्रभात कुमार )  | २१६, २२०                        |
| मुकर्जी (राधा कृमुद )     | १७, ⊏६, ११४, १२७, १३४, १४६,     |
|                           | १७६, २४८, २७६, ३१६, ३२६         |
| मूर्तियां (बौद्द, हिन्टू) | ३४≒, ४१६                        |
|                           |                                 |

# षेवद्भेन

| मूल्स्थानपुर ( सूर्य मन्दिर ) | १४८, ३३६                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| मेखलक                         | १३६                                            |
| मेसतुङ्गाचार                  | ११८ 🚐                                          |
| मैत्र श्रज्ञय कुमार           | १न३                                            |
| मो-ला-पो                      | ः <b>१६३</b>                                   |
| मौखरि वंश                     | ८, ६ त्रागे, १३७                               |
| मौखरि चाम्राज्य               | १६ स्रागे                                      |
| मौदूर्विक                     | २६७                                            |
| म्लेच्छ                       | <i>?</i> ₹                                     |
| यश में पशुबलि                 | . ३४३                                          |
| यज्ञ वर्मा                    | ११                                             |
| यमपट १ १ ।                    | ३०म                                            |
| यशोधमैन-विष्णुधर्मैन          | ६, ७, ८, ६४, २६० ै                             |
| यशोमती                        | 30દ                                            |
| यन-की                         | ३१७                                            |
| योग शास्त्र                   | . ३७४                                          |
| योगाचार शास्त्र               | ३६२, ४०६                                       |
| योगाचार सम्प्रदाय             | : শ ইছ০, ইডড                                   |
| रजौड़ी 💮 🧎                    | ን የተ                                           |
| रत्न भांडागाराधिकरण           | २६२; २५०                                       |
| रत्नावली (नाटक) 🔹 १०          | ०४, १३४, २४१, २४३, ४४४                         |
| रविकीति                       | ३८७                                            |
| रत्तायन                       | . <b></b>                                      |
| रहन-सहन                       | ३०२, ३०६                                       |
| राजकीय पदवी                   | २४८                                            |
| राजतरंगियों                   | . <b>፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡</b> |
| राजस्थानीय.                   | २६३                                            |
| राज्य कमेंचारी                | २६०, २६७                                       |
|                               | ,                                              |

### वर्णानुक्रभिक सूची

| राल्यवर्द्धन            | ६७, ६८, ७१, ७६, ७७, ७८, ८०              |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| राज्यश्री               | १८, ७१, ७२, ७३ ७६, १७३, १८४, १६३,       |
|                         | १६४, १६४, ३७६                           |
| रामग्राम                | . १६१                                   |
| रामायण का पाठ           | ३=१                                     |
| रायचौधुरी ( हेमचन्द्र ) | ४, ६, १२, १३, १७, २०, २३, २६, ३०,       |
|                         | ३२, ४०, ५०, ५१, ६१, १३४, २६३, २६४       |
| राय (नीहार रंजन)        | न्म, ११०, १२१, १६०, १४७, १न१            |
| रिस डेविड               | 348                                     |
| चद्र दामन               | - ,२६३                                  |
| बद्रसेन                 | १२                                      |
| े <b>लि</b> च्छवि       | १२                                      |
| लेख विभाग               |                                         |
| लेवी (सिनवां)           | દર, ૧૪૬, ૧૬રે                           |
| लोकायतिक                | 338                                     |
| लोइनारा का दान पत्र     | . ११६                                   |
| लौहित्य (नदी)           | €, ₹७                                   |
| वंचु ' नदी )            | ४३                                      |
| वज्र ं                  | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| वर्धी                   | ३३१                                     |
| वतमी र                  | क, ३३, ३६, १०६, ११०, १६४, २६३, २७७      |
| ; व-ची-श्रन-नो          | . ३०                                    |
| <b>वसुबन्धु</b>         | ३७६, ३६१                                |
| वस्त्र                  | २६४, २६न                                |
| वाकारक                  | १२, १३, ५५, २६७                         |
| वाटर्स ३४, ४०,          | ४१, ४२, ४४, ४८, ६२, ६६, ८३, ८८, ९०४     |
|                         | १४२, १४३, १४७, १५४, १५४, १४८, १४६       |
|                         | , १६४, १७१, १६२, २०४, २२२, २२४, २४६     |
|                         |                                         |

वाराणसी १६१, ३७८ वालगा वासुक्ति वास्तु कला 880 विधवा :स्टार, ३७६ विकान्त!वसँन প্টইড विनय ३४६ विनय स्थिति स्थापकाथिक गगा `२७० विवाह ( अनुलोम, प्रतिलोम, बहु विवाह ) २८६, २६७, २६१ विवाह का उत्सव २०४, ३०४ विशोक विषयपति **₹8**₹ विषय शासन में गैर-सरकारी लोगों का स्थान 200 विष्णु विष्णु कुरडी वेत्री वेद वेबर वेल्स ( एच॰ सी ) 288 वेंग हेन सी **६६, २०७, २०६,** २१० १०८ वैडेल बैन्य गुप्त **२**३, ४२ वैशाली १६१ **नैश्य** रेपह वैष्ण्य धम ३३६ वैदिक-धर्म २४४, २४४ वैदिक यज्ञ ३४३ वैशेषिक ३३१, ३८६

|                                      | वर्णानुक्रमिक सूची | ्र ४६६                    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| क्यांम केतु                          |                    | १६२                       |
| . <sub>च</sub> च्यापारां भाग         |                    | <b>₹</b> १४               |
| वृहत्तर भारत                         |                    | 388                       |
| शंकि                                 |                    | ३१६                       |
| 'शतद्                                |                    | ₹80                       |
| शरंग केतु                            |                    | <i>'\$'</i> ¥&            |
| <b>থাথাাক</b>                        |                    | १६२                       |
| शंकर टीकाकार                         |                    | १७०                       |
| शांति रज्ञा                          |                    | १००, १०२, १७४             |
| 'शार्वुल वर्मा                       |                    | 'ইওল<br>১৯৮               |
| शास्त्री (मधुस्दन)                   |                    | <b>२३</b> ६<br>११: ४१:-   |
| शास्त्री (श्रीक <b>ण्ठ)</b><br>शापिक |                    | ११६, ११७<br>इइ१           |
| शांसन प्रव <b>न्ध</b>                |                    | २२१                       |
| त्राय ज्यय                           |                    | <b>'</b> ₹6 <i>x</i>      |
| ग्राम शासन                           |                    | '२७१                      |
| दिव्य परी हो।                        |                    | ३७६                       |
| दर्शह न्यवस्था                       |                    | ે <b>ર</b> હેશ<br>'સંપ્રદ |
| न्याय प्रत्रन्व<br>प्रान्तीय शासुन   | •                  |                           |
| भारताय शालु<br>महल के कर्म           | ਾ<br>ਗਵੀ           | <b>२६</b> म<br>२६६        |
| राज्य के कर्मच                       | तरी                | 7'8 0-784                 |
| विषय शासन                            |                    | २६६-२७०                   |
| शासन का स्थ्                         | ्ल रूप             | 'ই ৩ ৪                    |
| शाहपुर का लेख                        | -                  | १४०                       |
| शिचा—                                |                    |                           |
| उच                                   |                    | ३६४, ३६५                  |
| ं केन्द्र                            |                    | ३६५-३७०                   |

| क्रम                         | ३६४                          |
|------------------------------|------------------------------|
| पाठ्य पुस्तक                 | ३६४, ३६४                     |
| प्रचार                       | इद्द                         |
| प्रारम्भिक                   | , ३६४                        |
| श्रावस्ती                    | र् १६१                       |
| श्रेण (संस्था)               | <b>३</b> ं २२                |
| शिल्प कला                    | ४१८, ४१६                     |
| शिव                          | ३३२, ३३३                     |
| शिव का उम्र रूप              | ३३४                          |
| शिव का वृष                   | <b>३</b> ३४                  |
| शीफ़नर                       | <u>६</u> ३                   |
| शीलभद्र                      | रके                          |
| शीलादित्य प्रथम (धर्मादित्य) | ३३                           |
| शुन्न                        | ् १६०                        |
| <b>श्</b> द्र<br>शैलाली      | হ= <b>৩</b>                  |
| रालाला<br>शैव                | ३३६ न्या १५५ क               |
| राप<br>शैल्किक               | ७, ३३२, ३३४, ३४८<br>२७४, ३२३ |
| श्वेताम्बर                   | ર્યે                         |
| सती प्रथा                    | २६१, ३०६                     |
| सन्य विग्रहिक                | र २६४                        |
| सर्वे वर्मा मौखरि            | १५, १६, १७, २०, १७५          |
| समतट                         | ४२, १४३                      |
| समद्र र                      | <b>३७</b> ४ <sup>६</sup>     |
| समाचार देव                   | ४३, १७७, २६८                 |
| समुद्रगुप्त                  | ४२, १३६, २६४                 |
| चमुद्र यात्रा                | ३१७                          |
| . सम्राद                     | २१म                          |
|                              |                              |

|                                                  | वणानुक्रमिक सूची | િ કૃષ્ફ         |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| सम्बादक                                          |                  | હદ              |
| सर्वास्तिवाद्                                    |                  | ३४२             |
| सलेतोर (नी॰ ए०)                                  |                  | १२३, १२४        |
| संघ भद्र                                         |                  | \$25            |
| सम्मितीय                                         |                  | ३४२             |
| सांख्य-दर्शन                                     |                  | ं ३०७, ३००      |
| साप्त तंतव                                       |                  | 338             |
| सामाजिक ऋवस्था                                   |                  | २८० त्रागे      |
| सामन्त                                           |                  | २६४             |
| सार्थवाद                                         |                  | २७०             |
| साइनी (दयाराम)                                   |                  | 38              |
| साइसी                                            |                  | ₹ <i>E-</i> '}0 |
| िंखर्चम वासल                                     |                  | ४१४             |
| सिन्ध                                            |                  | ३६, ४०, १६६     |
| सिइनाद                                           |                  | =६, १६१         |
| चिइपुर (केतस)                                    | :                | የሂሂ             |
| सिहरस राय                                        | **               | 38              |
| चीरपुर का लेख <sup>े</sup><br>सुप्रतिष्ठित वर्मा |                  | २०              |
|                                                  |                  | 88              |
| सुबन्धु                                          |                  | ४००             |
| सुनमनियम (के०)                                   |                  | १३              |
| सुलच                                             |                  | १६३             |
| - खुमात्रा                                       |                  | ४६२             |
| सुरापान                                          |                  | 335             |
| सुलिक                                            |                  | १३              |
| <b>चुपेख</b>                                     |                  | ৩৩              |
| चुस्पित वर्मा                                    |                  | ે છે, રેક, ઇંક્ |
| <b>सहरू</b> नेख                                  |                  | ३६६             |
|                                                  |                  |                 |

### हर्षवद्धन

| ब्राह्मणों का श्रादर                            | २४१                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| भारतीय इतिहास में स्थान                         | २११, २१२                              |
| भाण्डी से मुलाकात                               | 'हैंर                                 |
| महायान धर्म को श्रेष्ठता देना                   | २४२                                   |
| मन्त्रियों का श्रानुरोध                         | 48                                    |
| - मृत्यु                                        | २०६                                   |
| राज मुकुट घारण की ऋस्वीकृति                     | ፍሂ                                    |
| ्राजवद्ध <sup>°</sup> न से मालवा युद्ध          | 50                                    |
| राजवर्द्धन की इत्या।का समाचार                   | मर्२, १म.२                            |
| राज्यश्री के साथ कन्नीज का राज्य                | 50                                    |
| वलभी से युद्ध                                   | 308                                   |
| विरुद्ध षडयन्त्र                                | १९६ ग्रागे, २५३                       |
| वंश परिचय                                       | ६६                                    |
| शशांक के विरुद्ध यात्रा                         | ६५ आगे                                |
| शासन प्रबन्ध                                    | २४८, २७६                              |
| शिद्धा                                          | , ७२                                  |
| समसामयिक नरेश                                   | १७०, १६२                              |
| <b>साम्रा</b> ज्य                               | १२६, १६६                              |
| सिंहासनारोह् <b>ग्</b>                          | . १२६, १६६                            |
| सेना<br>सम्वत                                   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| स्कन्द गुप्त ग्रादि मन्त्रियों का उप <b>देश</b> |                                       |
| स्तूप श्रीर विहारों का निर्माण                  | २७२, २७३, ४१६, ४१७                    |
| ं इस्ताच्चर                                     | २४६                                   |
| द्दीनयान से विरक्ति                             | २४३                                   |
| हूणों के विरुद्ध युद्ध                          | ७६                                    |
| ह नगंग को सम्मानित करना                         | . २२७                                 |